

### मनुष्य जीवन की उपयोगिता



OR

#### THE ECONOMY OF HUMAN LIFF

ŔΥ

#### AN OLD CHINESE WRITER.

श्रनुवाद्क

बाबू केदारनाथ ग्रप्त बी० ए० सी० टी० हेडमास्टर, अग्रवाल विद्यालय हाई स्कूल

प्रयाग ।

प्रकाशक

छात्र-हितकारी पुस्तक-माला

दारागञ्ज-प्रयाग ।

All rights reserved.

boyl

चौथा संस्करण ) १५०० प्रति ।

१६३१

मृल्य ॥=)

#### प्रकाशक— छात्र-हितकारी पुस्तक माला, दारागंज, प्रयाग ।

10 SEP. 1932



सुद्रक— पं० विश्व∓भरनाथ भार्गव, स्टैन्डर्ड प्रेस, प्रयाग।

#### PREFACE.

It is a pleasure to introduce a book like this to the Public in general and to students in particular. It is at once a book on ethics, religion, philosophy, sociology and what not. In fact, it is a universal hand-book wherein one will find a sure and easy way to success in life and thereafter—no conflict of ideals, no dissensions of principles.

The book of which this is a translation is entitled 'the economy of human life,' and has been very appropriately translated by the writer into 'मनुष्य जीवन की उपयोगिता'। We are so much careful about our material advancement and waste ourselves in studying the problems of economics either to gain a parchment or to increase the wealth of our nation or country. Both these ideals are far below the Hindu ideal of a peaceful or happy life. We find many a learned head who have failed in life for want of certain knowledge of things indispensable for success in life. The book collects such necessaries and presents them to-day to our students, for them to read, mark, learn and digest.

Wouldst thou learn to die nobly? Let thy vices die before thee.

Daraganj High School, Allahabad. 10th April, 1919.

Hari Ram Jha.

1. 1 m

1.10

ť

#### अवश्य पढ़िये

#### भूमिका

#### ( प्रथम संस्करण से )

जिस पुस्तक के। १ मवीं शताब्दी के उत्तराई में पाश्चात्य देशों में इतनी सर्विप्रयता मिले व जिस पुस्तक के उपदेशामृत पान करने से फ्रोन्च, जर्मन, इटैलियन और श्रक्षरेज़ों के मन इतने शुद्ध और पित्रत्र बन जांय, उस पुस्तक का हिन्दी में नाम तक न सुनाई पड़े. यह कितने शोक और शाश्चर्य की बात है। पहले पहल यह पुस्तक एक चीनी विद्वान की दिष्ट में पड़ी। उसने उसका अनुवाद चीनी भाषा में किया। तदनन्तर तत्कालीन चीन देश निवासी एक श्रक्षरेज़ विद्वान ने उसे देखा और उसने उसका अनुवाद श्रक्षरेज़ी भाषा में किया। फिर उसी के द्वारा यह पुस्तक प्रथम प्रथम सन् १७११ ई० में इंगलैयड देश में प्रसिद्ध हुई।

हम भी श्रनुवाद करके कदाचित हिन्दी संसार में इस श्रभाव की पूर्ति न कर सकते यदि हमारी पाठशाला के सुयोग्य हेड मास्टर हरिराम जी भा श्रक्षरेज़ी पुस्तक देकर उसके श्रनुवाद करने का प्रोत्साहन हमें न देते। वस्तुतः प्रस्तुत पुस्तक के प्रकाशित होने का श्रविकांश श्रेय उन्हीं को मिजना चाहिये।

मूल प्रनथ किस भाषा में लिखा गया, किस समय लिखा गया, कहां लिखा गया, श्रोर किसने लिखा इसका कोई संतोषप्रद प्रमाण नहीं है। लार्ड चेस्टर फील्ड के प्रति श्रङ्गरेजी भाषान्तरकर्ता का पत्र ज्यों का त्यों श्रनुवाद करके हम पाठकों के सामने रक्खे देते हैं। वे इन बातों का निर्णय स्वयं कर लें।

श्री १०८ चेस्टर फील्ड के अर्छ महोदय की सेवा में

परम पूज्य महोद्य !

२३ दिसम्बर सन् १७४८ के दिन जो पत्र मैंने श्राप की सेवा में भेजा था उसमें जो कुछ मुक्ते इस विस्तृत राज्य के विशेष स्थान वर्णन श्रोर प्राकृतिक इतिहास के सम्बन्ध में लिखना था वह लिख चुका हूं। इसके श्रागे कुछ पत्रों में मेरा विचार था कि में श्राप को यहां के कायदे कानून, राज्य व्यवस्था, धर्म श्रोर लोगों के रहन-सहन रीति-रिवाज के विषय में लिखता किन्तु हाल में एक ऐसी घटना घटित हो गई हैं कि मुक्ते विवार श्रापने विचार स्थित कर देने पड़े। यहां के विद्वानों का ध्यान श्राजकल उसी घटना की श्रोर श्राकृष्ट हो रहा है श्रोर संमय है श्रागे चल कर योरोपीय विद्वानों का भी ध्यान उसी श्रोर श्राकृष्ट हो जाय। इस घटना के बन्तांत से श्राप सरीले महानुभावों का कुछ न कुछ मनेरिकन श्रवस्य होगा; यह समक्त कर तत्सम्बन्धी श्रद्यावधि उपलब्ध बातों के स्पष्ट लिख कर श्राप के सामने रखता हूँ!

चीन से लगा हुआ पिन्छम को ओर तिब्बत नाम का विस्तृत देश हैं। कुछ लोग "बरान टोला" भी कहते हैं। इस देश के लासा नामक प्रान्त में मूर्ति पूजकों का गुरू दलाई लामा रहता है। समीपवर्ती देश के निवासी भी देवता समक्त कर उसकी पूजा करते हैं। धार्मिक बृत्ति के लिये अधिक प्रख्यात होने के कारण लाखें। धार्मिक मनुष्य उसका आशीर्वाद लेने के लिये लासा जाकर उसका दर्शन करते हैं। और मेट चढ़ाते हैं। इस पहाड़ के हदं गिदं और लासा प्रान्त भर में भिन्न भिन्न दरजे के इतने लामे रहते हैं कि यदि उनकी संख्या कही जाय तो लोग विश्वास न करें। इनमें से बहुतों ने अपने रहते के लिये बड़े बड़े सुन्दर मन्दिर बना रवखे हैं इनका भी मान सर्वसाधारण दलाई लामा से उतरकर करते हैं। इटली की

तरह देश भर में धर्मीपदेशक ही धर्मीपदेशक देख पड़ते हैं तार्तारी, मागल साम्राज्य श्रीर श्रम्य पूर्वीय देशों से प्राप्त मेंट पर इनका निर्वाह होता है। जब लोग दलाई लामा की पूजा करते हैं तो वे उसे एक सिंहासन पर बैठा देते हैं। इस पर एक गलीचा रहता है उसी पर वह पलथी मार कर बैठ जाता है। उसके भक्त उसके श्रागे बड़ी नम्रता से साष्टाङ्क दण्डवत करते हैं परन्तु वह उनका कुछ भी सत्कार नहीं करता। यहां तक कि बड़े बड़े राजा महाराजाश्रों से बोलता तक नहीं। वह केवल श्रपना हाथ उनके मस्तक पर रख देता है श्रीर वे समस्तते हैं कि हमारे सब पाप छूट गये। उनका यह भी कहना है कि वह सर्वज्ञ श्रीर हृद्य की भीतरी बातों को भी जानता है। लभभग २०० बड़े बड़े लामे उसके शिष्य हैं। वे लोगों से कहते फिरते हैं कि दलाई लामा श्रमर है श्रीर जब जब वह मरता हुशा दिखलाई पड़ता है तब तब वह केवल एक शरीर छोड़ कर दूसरा शरीर धारण करता है।

चीन देश के विद्वानों का चिरकाल से ऐसा मत है कि द्लाई लामा के निवास मन्दिर के पुस्तकालय में प्राचीन काल से बहुत सी पुरानी पुस्तकें छिपी रक्खी हैं। वर्तमान राजा को प्राचीन प्रन्थों के शोध करने का बड़ा शौक है, उसे लोगों के उपरोक्त मत का इतना विश्वास हो गया है कि इसने प्रन्थों के दूंद निकालने का दृद संकल्प कर लिया है इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये उसे पहले एक ऐसे व्यक्ति की खोज करने की चिन्ता हुई जो प्राचीन भाषा और लिपि दोनों का पंडित हो। श्रन्त में 'काउत्सू' नाम का एक विद्वान उसकी मिल गया उसकी श्रायु १० वर्ष की थी। वह बड़ा गंभीर, उदार चित्त श्रीर एक श्रच्छा वक्ता था। कई वर्ष पेकिन में रहने के कारण उसकी एक लामा से गाढ़ मैत्री हो गई थी। उसी की सहायता से तिब्बत में रहने वाले लामों की भाषा का उसे श्रच्छा ज्ञान हो गया था।

भाषा और लिपि की योग्यता रखने के कारण ही काउत्सू ने श्रपना काम प्रारंभ कर दिया। जनता पर उसका श्रच्छा प्रभाव पढ़ने के लिये राजा ने उसे श्रमूल्य वस्त्र प्रहान किये श्रोर प्रदान मंत्री के "कोलोआ" पद से उसे विभूषित भी कर दिया। राजा ने दलाई लामा के लिये श्रमूल्य उपहार भेजे श्रोर श्रपने हाथ से लिख कर निम्न लिखित श्राशय का एक पत्र भी दिया।

"ईश्वर के माननीय प्रतिनिधि, श्रेष्ट, श्रतिपवित्र, पूजनीय श्री गुरु जी के कमल चरणों में श्रनेकानेक साष्टाङ्ग प्रणाम ।

भगवन् मैं चीन देश का राजा श्रीर संसार भर का महाराजा श्रपने मुख्य मंत्री काउत्स् द्वारा श्रत्यन्त नम्रता श्रीर सत्कार के साथ श्राप के चरणार-विन्दों में बार बार श्रपना सर भुकाता हूं श्रीर श्रपने सम्बन्धियों श्रीर श्रपने देश के कल्याण के लिये श्राप के श्राशीर्वाद की भिन्ना मांगता हूं।

प्राचीन प्रन्थों के शोध करने श्रीर पुरातन कालीन ज्ञान की पुनर्जीवित कर उसकी प्रहण करने की मेरी प्रबल लालसा है। मुभे पता चला
है कि श्राप के प्राचीन प्रंथ-रचागार में कुछ श्रमुल्य पुस्तकें हैं श्रीर जिनकी
दीर्घ काल होने के कारण विद्वान से विद्वान मनुष्य भी समभने के लिये
नितान्त श्रसमर्थ हैं। उनकी नष्ट होने से बचाने के लिये मैंने श्रपने
''काउत्स्" नामक श्रत्यन्त विद्वान श्रीर माननीय मंत्री की पूर्ण श्रधिकार
देकर श्रापकी सेवा में भेजा है। उक्त प्रन्थ-रचागार में प्रविष्ट होकर
प्राचीन प्रन्थों की पढ़ कर छान-बीन करने की श्राज्ञा श्राप उसे दे
दीजिये। यहीं मेरी प्रार्थना है। मुभे पूर्ण श्राशा है कि प्राचीन भाषा में
श्रत्यन्त निपुण होने के कारण पुराने से पुराने प्रन्थों की वह भली भाँति
समभ लेगा। उसे इस बात की भी ताकीद कर दी गई है कि यह मेरे
श्रांतरिक भावों की श्रापके सम्मुल प्रगट कर के, जिस प्रकार हो, श्रापकी
श्राज्ञा ग्रहण करे।"

काउत्स् ने अपने प्रवास की बड़ी लम्बी चौड़ी रामकहानी लिखी है जिसका पड़कर आश्चय होता है किन्तु उसे सविस्तर कह कर मैं आप के अमृ्ल्य समय का नष्ट नहीं करना चाहता। र्गेल्य खनर लौटने पर मेरा विचार है कि सारी बातें श्रङ्गरेज़ी भाषा में लिख कर प्रसिद्ध करूं। यहां पर केवल इतना ही लिखना चाहता हूँ कि वह उस पिवत्र प्रान्त में पहुँचा श्रीर मूल्यवान भेंट देने के कारण इन्छित स्थान तक पहुँचने में फलीभूत हुश्रा। उस पिवत्र विद्यालय में रहने के लिये उसे एक स्थान मिला श्रीर एक विद्वान लामा ने इस पिवत्र काम में उसके सहायता देने का बचन भी दिया। वह ६ मास पर्य न्त रहा श्रीर इस बीच में उसने कुछ प्राचीन श्रम्ल्य ग्रन्थों का श्रनुसंधान भी किया। इन ग्रन्थों में कुछ वाक्य उसने श्रला लिख लिये श्रीर उनके लेखक श्रीर, जिस समय जिस स्थान में वे लिखे गये थे, उस समय श्रीर उस स्थान का एक श्रच्छा ब्योरा श्रनुमान से उसने दिया है, जिससे सिद्ध होता है कि काउत्सू कितना बड़ा विद्वान, विचारवान श्रीर बुद्धिमान था।

शोधे हुये प्रन्थों में से एक बड़ा प्राचीन है। सैकड़ों वर्ष तक बड़े बड़े लामे भी उसे नहीं समक सके। यह नीति संबन्धी एक छे।टी सी पुस्तक है और प्राचीन गिमना सोफिस्टस अथवा बाह्मण भाषा श्रीर लिपि में लिखी हुई है। यह पुस्तक कहाँ लिखी गई श्रथवा इसे किसने लिखा काउत्सू इसका कुछप ता नहीं देता। उसने इसका चीनी भाषा में श्रनवाद किया यद्यपि उसके कथनानुसार मृल प्रन्थ की रोचकता श्रनु-वादित प्रन्थ में नहीं श्राई। इस पुस्तक के सम्बन्ध में बान्भीज श्रीर दसरे विद्वानों के मत भिन्न भिन्न हैं। जो इसकी विशेष प्रशंसा करते हैं उनका कहना है कि इस पुस्तक का रचियता तत्ववेत्ता कानपृयुशस है। मूल पुस्तक खो गई है। ब्राह्मणी भाषा में लिखी हुई पुस्तक खोई हुई पुस्तक का अनुवाद है। दूसरा दल कहता है कि कान्प्रयूशस का सम-कालीन श्रीर टेश्रोसी पंथ का संस्थापक चीन देश के दूसरे तत्ववेता ल्यात्रो कियून ने इसे निर्माण किया था। परन्तु भाषा के सम्बन्ध में दोनों दुलों के विचार सामान हैं। एक तीसरा दुल श्रीर है। वह पुस्तक के कुछ विशिष्ट भावों और लच्चों का देख कर कहता है कि पुस्तक की इंडिमिस नाम के ब्राह्मणों ने लिखा था। उसने सिकन्दर बादशाह के पास एक पत्र भेजा था जो योरोपीय लेखकों को मालूम है। तीसरे द्रुख से काउत्सू का मत बहुत कुछ मिलता जुलता है। वह कहता है कि प्रस्तक का लेखक कोई प्राचीन ब्राह्मण है और उसकी श्रोजिस्वनी भाषा से ज्ञात होता है कि यह मूल प्रन्थ है भाषान्तर नहीं है। शंका एक बात की होती है कि उसकी योजना (Plan) पूर्वीय लेगों के लिये बिल्कुल नवीन है और यिद उसके विचार पूर्वीय देशों के विचार से न मिलते श्रथवा उसकी भाषा प्राचीन न होती तो लेग यही ख्याल कर बैठते कि इस पुस्तक का रचयिता कोई योरोपियन था।

लेखक चाहे जो कोई रहा हो किन्तु इसका जयनाद इस नगर श्रीर साम्राज्य भर में गूंज रहा है। श्रीर हर प्रकार के लोग बड़े चाव से इसे पढ़ते हैं। यही देख कर इसकी श्रंभेज़ी भाषा में भाषान्तर करने का मेरा भी चित्त उत्सुक हो उठा। श्राशा है यह श्रीमान के लिये एक श्रच्छा उपहार होगा। दूसरा उद्देश्य श्रनुवाद करने का मेरा यह है कि यदि मेरा श्रनुवाद श्रापको पसन्द श्राया तो श्राप स्वयं श्रनुमान कर लेंगे कि मूल प्रन्थ कितना महत्व पूर्ण प्रन्थ है। जिस ढंग पर मैंने श्रनुवाद किया है उस ढंग पर श्रनुवाद करने का विचार पहिले मेरा नहीं था। किन्तु पुस्तक के पवित्र विचार, उसके उच्च भाव श्रीर छोटे वाक्यों को देख कर सुक्ते विवश होकर वर्तमान ढंग पर श्रनुवाद करना पड़ा। भाषान्तर करते समय सालोमान श्रीर प्राफेटस के रचे हुए प्रन्थों की भी सहायता मैंने ली है।

प्रस्तुत श्रनुवाद से यदि श्रीमान का कुछ भी मनेारञ्जन हुआ तो मुक्ते बड़ी प्रसन्नता होगी, यहाँ के लोग श्रीर उनके देश की न्यवस्था मैं दूसरे पत्र में लिख्ँगा।

''श्रापका"

इंगलैंग्ड में पहले पहल जब यह पुस्तक प्रकाशित हुई तो उसकी अच्छी बिकी हुई श्रौर थोड़े ही समय में श्रथीत सन् १८१२ ई० तक इसके ५० संस्करण निकल गये। इसका श्रनुवाद फ्रोन्च, जर्मन, इटैलि- यन, वेल्ला भाषा में हुन्ना। भिन्न भिन्न देश के कवियों ने इसकी कविता रूप में प्रकाशित किया और चित्रकारों ने इसके भावों का चित्र खींच खींच कर इसका गौरव बढ़ाया।

प्रस्तुत अनुवाद का मुख्य उद्देश्य मनुष्य मात्र मुख्य कर विद्यार्थियों में जागृत फैलाने का है। मनुष्य जीवन यात्रा सुखमय किस प्रकार बनाई जा सकती है इसके साधन संचे पतः यथार्थ और उत्तम रीति से अच्छे ढंग पर बतलाये गये हैं। गीता के रलोकों की तरह बिषय पाठकों का पहली दृष्टि में बड़े सूच्म दिखलाई पड़ेंगे किन्तु उनका महत्व उस समय मालूम हो सकता है जब पुस्तक एकान्त में स्थिर चित्त होकर ध्यानपूर्वक पढ़ी जाय।

महाराजा भरथरी का कथन है:-

विह्यस्तस्य जलायते जलिनिधिः कुल्यायते तत्त्वणात् । मेरुः स्वल्पशिलायते मृगपितः सद्यः कुरंगायते ॥ ज्यालो माल्यगुणायते विषरसः पीयूपवर्णायते । यस्यांगेखिललोकबल्लभतमं शीलं समुन्मीलिति ॥

लोगों का कहना वृथा है कि मनुष्य का श्राभूषण गहना है श्रौर उत्तम उत्तम वस्तों से मनुष्यों का मान होता है। सच बात तो यह कि केवल सदाचार ही एक मात्र मनुष्य का सचा श्राभूषण है। मैं मानता हूँ कि सदाचार के उपदेश श्रन्य धमों की श्रपेचा हमारे धमें में बहुत से भरे पड़े हैं, मैं मानता हूँ कि हमारा धमें सदाचार ही के सांचे पर ढला है किन्तु मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं हूँ कि हमारे पास सदाचार के साधन होते हुये भी हम में से कितने सच्चे सदाचारी हैं। बाहरी सदाचारी बहुत से मिलोंगे किन्तु सच्चे सदाचारी हज़ार में दो ही चार मिल सकेंगे।

इसके प्रमाण में सर्वसाधारण की गई बीती हालत का छोड़ कर मैं विद्यार्थियों की वर्तमान, स्थिति की किंचित समालोचना करता हूँ। दृष्टि

डालते ही शोक से कलेजा थर थर कांपने लगता है। तन चीया. मन मलीन श्रीर हृदय कमजार दिखलाई पड़ते हैं। न्यमता उनका पीछा नहीं छोडती, किसी काम में उनका चित्त नहीं लगता। लगे कहाँ से जब कि दुर्व्यंसन का घुन उसके शरीर में लगा हुआ है। उन्हीं दुर्व्यंसनों के कारण, जिनके नाम लेने से घुणा उत्पन्न होती है, श्ररूप जीवन ही में उन्हें कराल काल के गाल में जाना पड़ता है। श्रीर उनके जाने के साथ ही साथ हमारी मातृ-भूमि भारत माता की त्राशात्रों पर भी पानी किरता जाता है। हा शोक ! जिस जाति में महाराज द्धीचि ऐसे स्वदेश भक्त हो गये जिन्होंने देश के लिये अपने पंच भूत शरीर को अपित कर दिया. जिस जाति में महाराणा प्रताप ऐसे श्रग्रगस्य वीर उत्पन्न हुये, जिन्होंने बन बन भटकना श्रीर सूखी रोटियों पर निर्वाह करना पसन्द किया, किन्त यवनें की श्रधीनता स्वीकार नहीं की, जिस जाति में गुरू गोविन्दिसंह ऐसे धार्मिक गुरु पैदा हुये, जिन्होंने धर्म के लिये ऋपने प्राण प्यारे दोनों पुत्रों की दीवारों में चुनवा दिया किन्तु मुंह से "उफ़" तक नहीं निकाला, उस जाति के बच्चे ऐसे कादर, निवीर्य श्रीर कर्तव्यहीन हों. यह कितने शोक श्रीर लजा की बात है।

किन्तु यह सब समय का फेर हैं। इतना ह्वास होते हुये भी यदि कुछ नियम बचों के सामने रक्खे जांय और उनके सरंचक उनको उन्होंके अनुसार अपने आचार बनाने के लिये उन्हें विवश करें तब भी वर्तमान स्थिति में बहुत कुछ परिवर्तन हो सकता है! संस्कृत साहित्य में ऐसी अनेक पुस्तकें मिलेंगी जिनमें ऐसे ऐसे उन्कृष्ट नियमों का अभाव नहीं हैं किन्तु हिन्दी साहित्य में ऐसी पुस्तकें कदाचित् बहुत कम मिलें।

प्रस्तुत पुस्तक में ये नियम जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंन्त बड़ी खूबी से बतलाये गये हैं। इसका पढ़कर सदाचार निर्माण में पाठकों की यदि कुछ भी सहायता मिली तो मैं प्रपने अनुवाद की सार्थंक सममू गा।

कहने की श्रावश्यकता नहीं कि जिस श्रंग्रेज़ी पुस्तक से यह पुस्तक श्रनुवादित की गई है उसकी भाषा कितनी पेचीदी श्रीर कहीं कहीं पर कितनी क्लिष्ट है। संभवतः मूल पुस्तक की रोचकता इस पुस्तक में लाने का प्रयत्न किया गया है किन्तु हम स्वयं श्रपने मुंह मियाँ मिट्टू बन कर नहीं कह सकते कि इस प्रयत्न में हमें कहां तक सफलता प्राप्त हुई है। पाठक इस का निर्णय स्वयं कर लें।

अन्त में तरुगा-भारत अन्थावली दारागञ्ज प्रयाग के सुयोग्य सम्पादक पं० लच्मीधर बाजपेयी के धन्यवाद देते हुये, जिन्होंने बड़ी कृपा करके इस पुस्तक के छपने के पूर्व आद्योपान्त पढ़ने का कष्ट उठाया और अपनी त्रुटियों की चमा मांगते हये हम इस वक्तन्य के। समाप्त करते हैं।

दारागंज प्रयाग (

केदारनाथ गुप्त

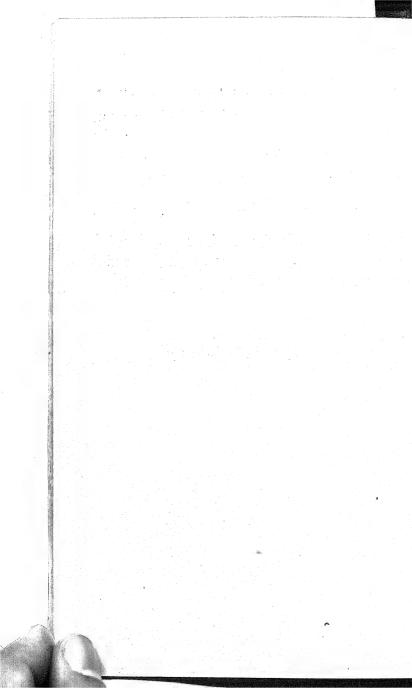

# विषयानुक्रमणिका पूर्वाद<sup>°</sup>

#### पहला खण्ड 💮 💮 न्यक्तिगत मानवी कार्य

| पहिला प्रकरण       | कारयांकारयं | विचार                      | **** | 3-5        |
|--------------------|-------------|----------------------------|------|------------|
| दूसरा "            | विनय        | •••                        | •••  | <b>3—8</b> |
| तीसरा ,,           | उद्योग      | ***                        | •••  | 8-4        |
| चौथा 🦏             | ईर्षा       | Part A                     |      | £0         |
| पांचवाँ ,,         | तारतम्य     | •••                        |      | 3-0        |
| छठवाँ ,,           | घैर्य       | \$ <b>*</b> , <b>*</b> * * | ***  | 30-33      |
| स्रातवाँ ,,        | संताप       | 1.0.1<br>2. <b>4.0.</b>    |      | 33-13      |
| <b>त्राठवाँ</b> ,, | संयम        | 1 i.e.                     | ***  | 3533       |

# दूसरा खण्ड मनोधर्म

| पहला प्रकरण | श्राशा श्रीर भय     | ••• | 38-34 |
|-------------|---------------------|-----|-------|
| दूसरा "     | श्रानन्द श्रीर दुःख | ••• | 38-30 |
| तीसरा ",    | क्रोध               | ••• | 30-3= |
| चौथा "      | द्या                | ••• | 38-0  |
| पांचवाँ 🗼 " | वासना श्रीर प्रेम   |     | 20-0  |

#### तीसरा खगड पहला प्रकर्गा खी 53--53 चौथा खगड कौटुम्बिक सम्बन्ध पृष्ठाङ्क पति पहला **अकर गा** दूसरा पिता तीसरा पुत्र चौथा सहोद्र भाई पांचवाँ खगड ईक्वर की करनी अथवा मनुष्यों में देविक अन्तर पहला प्रकरण चतुर श्रौर मुर्ख दूसरा ,, धनी और निर्धन तीसरा " स्वामी और सेवक चौथा " शासक और शासित **छठवाँ** खग्रड सामाजिक कर्त्तव्य पहला परहित बुद्धि दूसरा न्याय तीसरा परोपकार चौथा कृतज्ञता

पांचवाँ

निष्कंपटता

#### सातवाँ खगड

ू**ईश्वर**े उत्तरार्ध

#### पहला खगड

#### सामान्यतः मनुष्य प्राणी के विषय में

|       |                 |                                   | प्रधाङ्क |
|-------|-----------------|-----------------------------------|----------|
| पहला  | प्रकरण          | मानवी शरीर श्रौर उसकी बनावट       | ४६४७     |
| दूसरा | 233             | इन्द्रियों का उपयोग               | 3868     |
| तीसरा | 1.6. <b>333</b> | मनुष्य की श्रात्मा, उसकी उत्पत्ति |          |
|       |                 | श्रीर धर्म                        | 85       |
| चौथा  | 22              | मानवी जीवन श्रीर उसका उपयोग       | 4340     |

## दूसरा खगड मानवी दोष और उनके परिणाम

|         |        | विषया पुर    | 1 -11/ 4.11 | i iikiini | , and the second |
|---------|--------|--------------|-------------|-----------|------------------|
| पहिला   | प्रकरण | ्रब्रुथाभिमा | न           | ***       | 4 E0             |
| दूसरा   | 23     | चंचलता       | •••         | •••       | ६०—६४            |
| तीसरा   | 19     | दुब'लता      | •••         | •••       | ६४—६६            |
| चौथा    | 25     | ज्ञान की     | श्रपूर्णता  | •••       | E0-00            |
| पांचवाँ | 23     | दुःख         | •••         | •••       | 50-05            |
| छुठवाँ  | ,,     | निर्णंय      | •••         | ***       | 30-50            |
| सातवाँ  | ,,,    | श्रहुङ्कार   | •••         | ***       | ७६७६             |
|         |        |              |             |           |                  |

#### तीसरा खगड़

#### स्वपरविघातक मानवी मनाधर्म

| पहला    | प्रकरण                                  | लोभ                     | 50-53                   |
|---------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| दूसरा   | ,,,                                     | श्रतिव्यय               | <b>二</b> २—— <b>二</b> ३ |
| तीसरा   | **                                      | बद्ला                   | <b>5</b> 3—50           |
| चौथा    | 7,                                      | कूरता द्वेष श्रीर मत्सर | =====                   |
| पांचवाँ | . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | हृद्य का चोभ (उदासीनता) | 83-03                   |

#### चौथा खगड

#### मनुष्यों को अपनी जातिवालों से मिलनेवाले लाभ

| The second second |                          |     | ্ব প্রভাক্ত |
|-------------------|--------------------------|-----|-------------|
| पहला वकरण         | ·कुलीनता श्रीर प्रतिष्टा | *** | 184-85      |
| दूसरा "           | ज्ञान श्रौर विज्ञान      | *** | £=-909      |

#### पांचवाँ खराड

#### स्वाभाविक यागायाग

| पहला  | प्रकरण | संपत्काल ग्र | रि विपत्काल | ••• | 305-308 |
|-------|--------|--------------|-------------|-----|---------|
| दूसरा |        | क्लेश श्री   | व्याधि      | ••• | 308-304 |
| तोसरा | 53     | मृत्यु       |             | *** | 304-308 |

### मनुष्य जीवन की उपयोगिता

पूर्वार्ध

#### पहिला खण्ड

व्यक्तिगत मानवी कार्य

#### पहिला प्रकरगा

#### कार्य्याकार्य विचार

परमेश्वर ने मनुष्य को सर्व-श्रेष्ठ बनाया है। उसने उसको विचार शक्ति दी है। उसका कर्त्तव्य है कि वह इस विचार शक्ति से काम ले। यदि नहीं लेता है तो उसमें श्रीर एक साधारण पशु में कोई श्रन्तर नहीं है।

दो चार कोस की यात्रा करने के लिये हम कैसे कैसे बँधान बाँधते हैं। कौंन कौन हमारे साथ चलेगा, रास्ता खराब तो नहीं है, खाने पीने का सामान तो ठीक है, कुल कितना खर्च पड़ेगा, इन सब बातों की हमें कितनी चिन्ता रहती है। जब इतनी छोटी यात्रा के लिये इतनी मंमट करनी पड़ती है तो इस बड़ी संसार यात्रा के लिये कितनी बड़ी मंमट की आवश्यकता है इसका अनुमान पाठक स्वयं कर सकते हैं।

ऐ मनुष्य, ज़रा सोच तो सही तू इस संसार में किस वास्ते पैदा किया गया है। श्रपनी शक्तियों का ख्याल कर। श्रपनी श्रावश्यकताश्रों पर विचार कर। तू श्रपने कर्तंच्य श्राप से श्राप समक्त जायगा, श्रौर विझ वाश्राश्रों से बचा रहेगा ।

#### ( २ )

जो तुम्ने कहना है उस पर बिना विचार किये और उसका जो परि-णाम होगा उस पर बिना सूच्म निरीचण किये तू कुछ न बोल। ऐसा करने से अपकीर्ति का भय न रहेगा। किसी के सामने लिजत न होना पड़ेगा, और परचाताप और चिन्ता से मुक्त मिल जायगी।

श्रविचारी मनुष्य का श्रपनी जीभ पर कुछ भी वश नहीं रहता। वह जो मन श्राता है बड़बड़ा डालता है। परिणाम यह होता है कि उसे श्रपनी ही बातों में उल्टी मुंह की खानी पड़ती है।

मनुष्य नहीं जानता कि इस घेरे के उस श्रोर क्या है किन्तु तेज़ी से दौड़ कर फाँदना चाहता है। संभव है उसका पैर गढ़े में पड़ जाय। यही दशा उस मनुष्य की होती है जी बिना श्रागा पीछा सोचे सहसा किसी काम में हाथ डाल बैठता है।

इसिलये पहिले कार्य्य का विचार कर श्रौर बुद्धि श्रौर विचार शक्ति से काम ले। ऐसा करने से यह संसार-यात्रा सुलभ होगी श्रौर तू सुरचित स्थान पर पहुँच जायगा।

#### दूसरा प्रकरण

#### विनय

सारे संसार की श्रोर यदि हम एक बार दृष्टिपात करें तो यह बात सहज ही में मालूम की जा सकती है कि मनुष्य प्राणी एक कितना चुद्र जीव है। ऐसा होते हुए फिर ऐ मनुष्य, तू श्रपनी बुद्धि श्रौर ज्ञान का घमंड क्यों करता है?

श्रपने की श्रज्ञानी जानना ही ज्ञानी होने की पहिली सीढ़ी है ; श्रीर यदि त चाहता है कि दूसरे हमें मूर्ख न समभे तो भी श्रपने की बुद्धिमान समभना छोड़ दे। जिस प्रकार सादा वस्त्र ही एक सुन्दर स्त्री को सब प्रकार अलंकृत कर देता है, उसी प्रकार प्रशस्त और पवित्र आचरण ही बुद्धिमत्ता का सर्वोत्तम आभूषण है।

शीलवान मनुष्य के विनययुक्त भाषण से सत्य में श्रौर भी श्रधिक तेजस्विता श्राती है। मनुष्य को अपने कथन का सदैव संकोच श्रथवा श्रविश्वास मालूम होते रहना चाहिये। कोई भी बात बिल्कुल साहस पूर्वक श्रौर विश्वास से न कहना चाहिये। क्योंकि प्रत्येक बात की सचाई मनुष्य की बुद्धि में नहीं श्रा सकती।

केवल अपनी ही बुद्धिमत्ता पर भरोसा न करो। अपने मित्रों की भी बातों पर ध्यान दे। और उनसे लाभ उठाओ।

जब कोई तुम्हारी प्रशंसा कर रहा हो तो उसकी श्रोर से श्रपने कानों को फेर लो श्रौर उस पर विश्वास न करो ; क्योंकि वह मिट्रा से भी श्रिधिक हानिप्रद है। परमेश्वर को छोड़ कर श्रन्य कोई भी निर्दोध नहीं है, इसलिये सब से पीछे ही श्रपने को निर्दोध समभना श्रच्छा है।

जिस प्रकार घू घट स्त्री की सुन्दरता की बढ़ा देता है उसी प्रकार विनय की छाया मनुष्य के सद्गुर्णों को ग्रौर ग्रधिक उत्तम बना देती है।

परन्तु श्रिभमानी मनुष्य की श्रोर देखो। वह तड़क भड़क की पेशाक पहिन कर इधर उधर देखता हुश्रा बड़े श्रिभमान के साथ सड़कों पर चलता है। उसे सदैव यही पड़ी रहती है कि लोग हमारी श्रोर देखें, श्राश्चर्य करें, श्रोर बड़े श्रद्व से सुक कर हमें सलाम करें।

वह श्रपनी गरदन सीधी किये रहता है श्रौर ग़रीब गुरबें की श्रोर ध्यान नहीं देता; वह श्रपने से कम दरजे वालों के साथ बड़ी ध्ष्टता का बर्ताव करता है। परिणाम यह होता है कि उससे ऊँचे दरजे के लोग भी उसके घमंड श्रौर मूर्खता की सहज ही में उपहास करने लगते हैं। धमंडी मनुष्य दूसरों की सम्मति का श्रनाद्र करता है। उसे श्रपनी ही बुद्धि का भरोसा रहता है किन्तु श्रन्त में उसे धोखा खाना पड़ता है।

वह अपने ही श्रहङ्कार पूर्ण विचारों में मस्त रहता है; श्रौर दिनभर अपनी ही प्रशंसा सुनने श्रौर कहने में उसे श्रानन्द मिलता है।

परन्तु इधर ते। वह श्राय्मरलाघा में चूर रहता है श्रीर उधर हांजी हांजी करने वाले ख़ुशामदी उसे चूस कर फेंक देते हैं।

#### तीसरा प्रकरण

#### उद्योग

जो दिन बीत गये वे लौटनेवाले नहीं श्रौर जो श्रानेवाले हैं उन पर कोई भरोसा नहीं, इसलिये, ऐ मनुष्य तुभे उचित है कि तू न भूत काल के लिये पश्रात्ताप कर श्रौर न भविष्य पर श्रीधक विश्वास रख, केवल वर्तमान काल का उपयोग करना श्रपना लच्य बना। यह समय श्रपना है श्रौर श्रागे चल कर क्या होगा, यह कोई जानता नहीं। श्रतएव जो कुछ करना है उसे शीघ ही कर डाल। जो काम प्रातःकाल हो सकता है उसे सार्यकाल पर मत छोड़।

श्रालस करने से श्रावरयक वस्तुयें भी प्राप्त नहीं होतीं, जिससे मनुष्य के बहुत दुख होता है, परन्तु परिश्रम करने से श्रानन्द ही श्रानन्द मिलता है। उद्योगी के किसी बात की कमी नहीं रहती क्योंकि उन्नति श्रोर विजय उसके पीछे पीछे चलते हैं।

जो कभी भी ख़ाली नहीं बैठता श्रीर श्रालस की शत्रु समम्भता है वही धनवान है, वही श्रधिकार-संपन्न है, वही श्रादरणीय है श्रीर बड़े बड़े राजे महाराजे उससे ही सलाह लेने की इच्छा करते हैं।

उद्योगी मनुष्य मुँह श्रंधेरे उठता है श्रोर श्रधिक रात गये सोता है; वह श्रपने मन श्रोर शरीर को मनन श्रोर ब्यायाम द्वारा सशक्त बनाये रहता है।

परन्तु त्रालसी मनुष्य संसार की कौन चलावे स्वयं त्रपने ही की भार-स्वरूप बन जाता है, उसका समय काटे कहीं कटता; वह दर दर भटकता फिरता है; उसे सूफ नहीं पड़ता कि मुफ्ते क्या करना चाहिये। बादल की परछाई की भांति उसकी त्रायु व्यतीत हो जाती है। ग्रीर वह कोई ऐसी वस्तु नहीं छोड़ जाता जिसको देख कर लोग उसकी मृत्यु के परचात् उसका स्मरण करें।

व्यायाम के श्रभाव से उसका शरीर रोगी हो जाता है। काम करना चाहता है परन्तु करने का सामध्य नहीं; मन में श्रन्थकार का परदा पड़ जाने के कार ए उनके विचार भी गड़बड़ा जाते हैं। उसका ज्ञानोपार्जन की लालसा होती है किन्तु उसमें उद्योग कहां। बादाम खाना चाहता है किन्तु छिलके तोड़ने का कष्ट कौन उठावे ?

श्रालसी मनुष्य के घर में बड़ी गड़बड़ी रहती है। उसके नौकर चाकर उड़ाऊ बीर श्रीर मगड़ालू हो जाते हैं श्रीर उसे विनाश की श्रीर खींचते रहते हैं। वह श्रांखों से देखता है कानों से सुनता है श्रीर बचने का प्रयत्न भी करता है किन्तु उससे निकल कर भागने का उसमें पाहस कहां ? श्रन्त में श्रापत्ति तूफान की तरह उसे श्रा घेरती है श्रीर मृत्यु पर्यान्त उसे पश्चात्ताप करना श्रीर लिजत होना पड़ता है परन्तु समय निकल जाने पर फिर क्या हो सकता है ?

#### चौथा प्रकरण

#### ईर्ष्या

यदि तेरी श्रात्मा सम्मान की भूखी है, यदि तेरे कान श्रपनी प्रशंसा सुनने के लिये श्रातुर हो रहे हैं, तो जिस धूलि ( मौतिक पदार्थ ) से त् बना है उससे दिल हटा कर किसी स्तुत्य ( श्राध्यात्मिक ) वस्तु की श्रपना ध्येय बना ले।

श्राकाश मंडल की चुम्बन करने वाले इस शाह बलूत के वृत्त की देख। यह किसी समय पृथ्वी माता के पेट में एक चुद्र बीज था।

जो कुछ व्यवसाय करता है उसमें सर्वोच्च होने का प्रयत्न कर; श्रब्छे काम में किसी को भी श्रपने श्रागे न बढ़ने दे। दूसरों के गुणों का डाह न कर, श्रपने गुणों की वृद्धि करने की श्रोर ध्यान दे।

श्रपने प्रतिद्वन्दी के निन्द्नीय साधनों का श्रवलम्बन लेकर द्वाने की चेष्टा न कर; हृद्य में पवित्र भाव रखते हुये उससे श्रागे निकल जाने का प्रयत्न कर । यदि सफल मनोरथ न हुश्रा तो कम से कम तेरा सम्मान तो श्रवश्य होगा ।

सालिक ईष्यों से मनुष्य की श्रारमोन्नति होती है। उसको श्रपनी कीर्ति की जिज्ञासा लगी रहती है। श्रौर लिलाड़ी की तरह श्रपने काम की दौड़ लगाने में उसे श्रानन्द मिलता है। दुखो की कुछ परवाह न करता हुश्रा वह ताल वृत्त की तरह बढ़ता है श्रौर उकाव की तरह श्रपना लच्च सूर्य रूपी श्रपने गौरव की श्रोर लगाये रहता है। रात्रि के समय स्वप्न में भी उसे श्रेष्ठ श्रौर बड़े पुरुषों के उदाहरण दिखलाई पड़ते हैं, श्रौर दिन भर उन्हीं के श्रनुकरण करने में उसे प्रसन्नता होती है। वह बड़े बड़े बन्धान बांध कर उन्हीं में जोश श्रौर उत्साह के साथ लगा रहता है, श्रौर फिर उसकी कीर्ति संसार के एक छोर से दूसरे छोर तक फैल जाती है।

परन्तु मत्सरी मनुष्य का श्रन्तः करण चिरायते की तरह कड़्वा होता है; उसके मुख के शब्दों से साथ विष बाहर निकलता है श्रीर पड़ोसियों की बढ़ती देख कर उसे बेचैनी रहा करती है। वह पश्चाताप करता हुश्रा श्रपने भोंपड़े में पड़ा रहता है श्रीर दूसरों की भलाई देख कर बुरा मानता है; घृणा श्रीर द्वेष उसके हृद्य की छेदते श्रीर उसके मन की शान्ति बिल्कुल नहीं मिलती।

मत्सरी मनुष्य के हृद्य में दूसरों की भलाई का प्रेम-भाव उत्पन्न नहीं होता श्रीर इसी लिये पड़ोसियों को भी श्रपने समान ही देखता है, श्रपने से श्रेष्ठ पुरुषों का श्रपमान करने का यह सदैव प्रयत्न करता है श्रीर उनके कामों की बुरी बुरी श्रालोचनायें किया करता है।

वह दूसरों की बुराई करने की ताक में रहता है परन्तु लोगों के तिरस्कार उसका पीछा नहीं छोड़ते। श्रन्त में मकड़ी की तरह श्रपने ही फैलाये हुए जाल में फ़ंस कर वह मर जाता है।

#### पाँचवा प्रकरण

#### तारतम्य

तारतम्य भी एक ऋद्भुत वस्तु है। जिसको तारतम्य नहीं वह मनुष्य काहे का ? यह कोई बिकने वाली चीज़ नहीं। मनुष्य में थोड़ी बहुत स्वभाव ही से वर्तमान रहती है। हां, ऋधिक उपलब्ध करने के लिए निरीचण और अनुभव की आवश्यकता पड़ती है। इसके अवलम्बन से अनेक सद्गुर्णों की प्राप्ति होती है। तारतम्य ही मनुष्य जीवन का नेता और स्वामी है।

श्रपनी जीभ की बन्द श्रीर श्रीठों की सी रक्खे। ऐसा न ही तुम्हारे ही मुख से निकले हुए शब्द शान्ति की भङ्ग कर दें। जो लंगड़े के देख कर हँसता है उसे स्मरण रखना चाहिये कि दूसरें को भी उससे ठट्टा उड़ाने का अवसर मिल सकता है। जो दूसरों के देाप कहते फिरते हैं उनको भी अपने देापों के सुनने का सौभाग्य अथवा दुर्भाग्य प्राप्त होता है। मनुष्य स्वभाव बहुत करके एक ही समान होता है। हम जैसा करेंगे वैसा दूसरे लोग भी हमारे साथ कर सकते हैं।

बहुत बेालने से परचाताप करना पड़ता है; केवल चुपचाप रहने में ही कल्याण है।

बक्को ( वाचाल ) से समाज के। पीड़ा पहुँचती है; उसकी बकवक से कान की चैली फटने लगती है; वह बातचीत के। नीरस बनाडालता है।

श्रपनी बड़ाई तुम स्वयं श्रपने मुख से न करो ; नहीं तो लोग तुम्हारा तिरस्कार करेंगे। दूसरों का भी उपहास न करो, क्योंकि इससे भी तुम्हारी हानि होने की सम्भावना है।

बुरी लगने वाली हंसी दिल्लगी करना भी उचित नहीं है; इससे मित्रता भङ्ग होती है। वह जो अपनी जिह्ना की वश में नहीं रख़ता संकट में पड़ता है।

जैसी तुम्हारी स्थित हो उसी के अनुसार सामग्री एकत्रित करो। आय से अधिक ब्यय न करो। यदि युवा अवस्था में कुछ द्रव्य संचित कर लोगे तो बुदापे में तुम्हें आराम मिलेगा। द्रव्य की तृष्णा बुराइयों का घर है किन्तु मितव्ययिता इमारे गुणों का रचक है।

अपने काम पर ध्यान लगाओ । वृथा दूसरों से छेड़ छाड़ न करो । काम न करने से काम में लगा रहना कहीं अच्छा है। सारे जगत की चिन्ता करना मूर्खता है।

आमोद प्रमोद में अधिक व्यय न करो, क्योंकि जितना कष्ट तुम उनके प्राप्त करने के जिये उठाश्रोगे उससे अधिक श्रानन्द तुमकी नहीं मिलेगा। बढ़ती होने पर असावधान न रहो, अथवा विपुत्त धन पास हो जाने पर मितन्ययिता को तिलाञ्जिल न दो। जिसका ध्यान निरुपयोगी बातों की श्रोर अधिक रहता है उसे जीवन की श्रावश्यक बातों के लिए भी श्रन्त में शोक करना पड़ता है।

दूसरे के अनुभव से चतुराई सीखो, यह अनुभव बड़े कष्ट से मिलता है। यदि बिना मरे ही स्वर्ग मिले तो मरने की क्या आवश्यकता? चार जन यदि किसी बात को बुरा बतलाते हैं तो उसकी परीचा स्वयं करने से क्या लाभ? लोगों की अपकीर्ति देखकर अपने दोष सुधारो।

भले प्रकार परीचा किये बिना किसी का भी विश्वास न करो किन्तु साथ ही साथ बिना कारण किसी पर श्रविश्वास भी न करो । ऐसा करना श्रनुदारता का लच्च है । जब तुमने किसी की परीचा पूर्ण रूप से कर ली तो उसे द्रव्य की तरह सन्दूकरूपी श्रपने हृद्य में बन्द कर लो श्रौर उसे एक श्रमुल्य रत्न सममो ।

लोभो के उपकारों को स्वीकार न करो। वे तुम्हारे लिए जाल का काम करेंगे और तुम्हें उनके अहसानों से छुटकारा नहीं मिलेगा।

जिसकी श्रावश्यकता कल पड़े उसे श्राज ही न खर्च कर डालो। श्रौर जिसका प्रतिकार, बुद्धि श्रथवा दूर दृशि ता द्वारा हो सकता है उसके। भावी पर मत छे।डो।

तथापि यह न समस्रो कि तारतम्य से सदा विजय होगी, कोई नहीं कह सकता कि पल पल में क्या होगा। अपनी श्रोर से उद्योग करना चाहिये लाभ हानि ता परमेश्वराधीन है।

मूर्खं सदा श्रभागा नहीं रहता श्रौर न बुद्धिमान सदा विजयी होता है। तथापि न तो मूर्खं के। कभी पूर्णं श्रानन्द हुश्रा श्रौर न बुद्धिमान के। पूर्णं दुःख।

#### छठवाँ प्रकरगा

#### धैर्घ्य

जो जो इस संसार में जन्म लेते हैं उनमें से प्रत्येक के भाग्य में कुछ न कुछ संकट श्रापत्ति क्लेश श्रीर हानि श्रवश्य लिखा रहता है। इस लिये, ऐ दुःख के पुतले मनुष्य ! उचित है कि तू पहले ही से श्रपने मन को साहस श्रीर धेट्य से सुदृद बना, ताकि भावी श्रापत्तियां तुक्ते मालूम न पड़ें। जिस प्रकार कँट मरुस्थल में श्रम, गरमी, भूख श्रीर प्यास को सहन करता हुश्रा बराबर श्रागे को बढ़ता चला जाता है थक कर बैठता नहीं, उसी प्रकार मनुष्य का धेट्य ही संकट के समय में उसके। उत्तेंजित करता है, उसे हार कर बैठने नहीं देता।

तेजस्वी पुरुष भाग्य की वक्रदृष्टि से नहीं ढरता। उसकी श्रारमा श्रपते गौरव को नहीं छोड़ती। वह श्रपने सुख को भाग्य की वक्रदृष्टि पर श्रव खिम्बत नहीं रहने देता; श्रौर इसी लिए उसकी वक्रदृष्टि से निरु-रसाही नहीं होता। समुद्र के किनारे की चट्टान की तरह एक स्थान पर जमा रहता है। श्रौर दुःख की खारी लहरें उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकतीं।

वह संकट के समय पहाड़ की तरह अचल रहता है। दुद्देंव के तीच्य बाग उसके पैर के पास आकर गिरते हैं। विपत्तिकाल में धैर्य और मन की दढ़ता उसे सँ भाले रहती है। रणभूमि में जाने वाले सैनिक की तरह वह जीवन की आपत्तियों का सामना करता है और विजयी होकर लौटता है। उसका धैर्य दुदेंव के बोम की हल्का करता है और दढ़ता उसे दूर भगा देती है।

परन्तु कायर मनुष्य के श्रपनी कायरता के कारण जिलत होना पड़ता है। द्रिदता के कारण वह नीचता करने पर उतारु हो जाता है श्रीर फिर चुपके चुपके श्रपमान सहकर श्रापत्तियों के निमंत्रित करता है। जिस प्रकार घास की पत्ती हवा के ककोरे से हिलने लगती है, उसी प्रकार दु:ख की केवल कल्पना उसको कंपा डालती है। संकट के समय वह पागल सा हो जाता है। उसे सुक्त नहीं पड़ता कि क्या करना चाहिये। निराशा उसे ब्याकुल कर देती है। यह सब क्यों ? केवल धैर्य न होने के कारण।

#### सातवां प्रकरण

#### संतोष

परमेश्वर सर्वन्यापी हैं। वह तेरे मन की बात जानता है। केवल द्यालु होने के कारण ही वह कुछ इच्छाओं को पूर्ण नहीं करता। प्रत्येक मनुष्य कहता है कि ईश्वर हमारे उपर कुपित हैं; वह हमें दुःख दे रहा है। उसके घर में न्याय नहीं। यदि ऐसा न होता तो हमारी ऐसी अच्छी हालत होकर भी ऐसी बुरी दशा क्यों होती? परन्तु प्रत्येक को ऐसी अच्छी हालत होकर भी ऐसी बुरी दशा क्यों होती? परन्तु प्रत्येक को यह भी ध्यान रखना चाहिये कि अपनी अपनी योग्यता के अनुरूप सब को इस संसार में स्थान मिलता है। उपयुक्त इच्छा पूर्ण होने और यश मिलने की व्यवस्था परमेश्वर ने पहिले ही से निश्चित कर रक्खी है। अपनी बेचैनी का, जिस दुर्देव के लिये खेद करते हो उसका और उसी प्रकार अपने पागल पन, घमण्ड और कोध का, कारण द्वं विकालो! ईश्वर के प्रवन्ध के विषय में वृथा बकबक न करो, पहिले अपना अन्तःकरण शुद्ध बनाओ।

मेरे पास अगर द्रन्य होता, मुक्तको अधिकार मिला होता अथवा मुक्ते खाली रहने को मिलता तो मैं बड़ा सुखी होता" ऐसा कभी मन में न लाओ; क्योंकि ये जिसके पास होते हैं उनके मार्ग में भी तो अड़चनें पड़ा करती हैं। द्रिद्र मनुष्य धनवानों की चिन्ताओं और क्लेशों से बिलकुल अनिभन्न रहता है। वह नहीं जानता कि अधिकार के पीछे कितनी कठिनाइयां श्रौर कितने भगड़े हैं। वह नहीं जानता कि खाली बैठना कितनी बुरी बात है, इसीलिये उन बातों के श्रभाव पर वह श्रपने भाग्य की कीसता है।

दूसरों को सुखी देख कर डाह न करो। तुम्हें नहीं मालूम कि उसके हृद्य में कौन कौन से दुःख छिपे पड़े हैं। थोड़े में ही संतुष्ट हो जाना बड़ी बुद्धिमानी का काम है। जो धन की वृद्धि करता है वह श्रपने पीछे श्रिधक चिन्ता भी लगाता जाता है। परन्तु सन्तोष एक गुप्त धन है। यह चिन्तित मनुष्य को नहीं मिलता, तातपर्य यह है कि—

गजधन, हयधन, कनकधन, रतन खान बहु खान । जब त्रावत सन्तोष धन, सब धन धृति समान ।।

किसी चेले ने श्रपने गुरु से पूछा कि महाराज द्रिदी कौन है, श्रीर श्रीमान कौन है ? गुरु जी ने उत्तर दिया द्रिदी वह है जिसके हृद्य में बड़ी तृष्णा हो श्रीर श्रीमान् वह है जो सदैव प्रसन्नचित्त रहे।

घन संचित करना बुरा नहीं है। सम्पत्ति का उपयोग श्रगर श्रन्छा हुआ तो इससे श्रनेक पुरुषार्थ सिद्ध हो सकते हैं। धन के मद से यदि न्याय, सयम, नियम, परिहत बुद्धि श्रथवा विनय का तिलाञ्जलि न दी गई है तो सुख होगा। सम्पत्ति स्वतः बुरी नहीं है। किन्तु उससे उत्पन्न होने वाला मद बुरा है। इसको मारना बहुत किन्ति है। सन्तोष से ही इस सम्पत्ति-जन्य मद को जीत सकते हैं।

#### आठवाँ प्रकरगा

#### संयम

ईश्वरद्त्त बुद्धि श्रीर श्रारोग्य का ठीक ठीक उपभाग करना ही इस मृत्युलोक के सुख को क़रीब क़रीब प्राप्त कर लेना है। जिनका ये बरकतें मिली हैं श्रीर जा उन्हें श्रन्त तक स्थिर रखना चाहते हैं उन्हें उचित है कि वे विषयों के प्रलोभन से बचते रहें। जब वह (विषय) अपने स्वादिष्ट पदार्थों के। तुम्हारे सामने मेज़ पर रक्खे, जब उसकी मिद्रा प्याले में चमकने लगे, जब हँस कर तुम्हें वह आनन्द और सुख की तरफ खींचने लगे तभी धोखे की बेला समको और उसी समय अपनी बुद्धि से बड़ी होशियारी के साथ काम लो। ऐसे समय यदि तुम उसकी सम्मित के अनुसार चले तो समक रक्खो तुमने धोखा खाया। जिस क्रूठे आनन्द को तुम देखते हो वस्तुतः वह दुःख है। उसके उपभोग से तुम रोगी बन जाओगे। और अन्तमें तुम्हारी मृत्यु हो जायगी।

विषय की मेहमानी की श्रोर देखी, उसके निमन्त्रित पाहुनों की श्रोर हिस्पात करो; जिसको उसने श्रपने पक्षे में कर लिया है उनकी दशा पर किञ्जित विचार करो। क्या वे दुर्बल, रोगी श्रौर निरुत्साही नहीं देख पड़ते ?

थोड़े ही दिन भोग विलास करने के पश्चात् उन्हें सारी आयु दुःख श्रौर निरुत्साह के साथ व्यतीत करनी पड़ती है। विषयों के कारण भूख मर जाती है, श्रौर इसीलिए उत्तम से उत्तम पदार्थों को खाने के लिए भी उनकी इच्छा नहीं चलती। श्रन्त में वे उसके पक्षे में फँस कर नष्ट हो जाते हैं। ईश्वर-दत्त वस्तुश्रों का जो दुरुपयोग करते हैं उन्हें सच- मुच ऐसा ही दंड मिलना चाहिये।

#### दूसरा खण्ड

मनोधर्म

#### पहला प्रकरण

#### आशा और भय

श्राशा गुलाब के फूल से भी श्रधिक मधुर श्रोर मन की श्रानन्द देने वाली है, परन्तु भय की कल्पना भी बड़ी भयानक होती है। तथिए श्राशा में भूल कर श्रौर भय से डर कर उपयुक्त काम करने से पीछे मत हटो। सर्वदा समिचित्त होकर प्रत्येक बात का सामना करने के लिये तैयार रहो।

सजान लोग मृत्यु से नहीं डरते; जो कोई पाप नहीं करता उसे किसी का डर कैसा ? प्रत्येक कार्य्य में समुचित विश्वास द्वारा श्रपने प्रयत्नों के। उत्तेजित करते रहो। जहाँ तुमने विजय में सन्देह किया वहीं तुम्हारा पराजय हुआ।

सूठा भय दिखा कर श्रपने मन के। न डराश्रो, श्रीर कल्पनाजन्य भ्रम द्वारा श्रपना दिख छोटा न करो। श्राशा से ढाढ़स श्रीर भय से श्रापत्ति का श्राविभाव होता है। सफलता श्रथवा निष्फलता श्रपने ही विश्वास श्रीर दढ़ता पर श्रवलम्बित रहती है।

श्राशाशून्य होने के कारण ही तो तुम कहते हो कि हम इस काम को नहीं कर सकते। किन्तु यदि इहता पूर्वक उसमें लगे रहो, तो जय श्रवश्य शाप्त कर सकते हो। पोली श्राशा में मूर्खी को श्रानन्द होता है, श्रौर बुद्धिमान उसकी कुछ परवाह नहीं करते। मन में कोई भी इच्छा करने के पूर्व खूब सोच विचार लो और अपनी आशा की मर्थ्यादा के बाहर न लाओ ; अर्थात् जे। वस्तु मिल सकती है आशा उसी की करो। यदि ऐसा करोगे तो प्रत्येक काम में तुम्हें सफलता मिलेगी और निराशाओं में व्याकुल होने का समय न आवेगा।

#### दूसरा प्रकरण आनन्द और दुःख

इतनी खुशी न मनाश्रों कि तुम्हारा मन चुब्द होने लगे श्रीर न इतना श्रिषक दुःख करों कि तुम्हारा दिल छोटा हो जाय। इस संसार में कहीं न तो हद दरजे का सुख है श्रीर न हद दरजे का दुःख है। जिस प्रकार दिन के पीछे रात्रि श्रीर रात्रि के पीछे दिन श्राता है उसी प्रकारसुख के पीछे दुःख श्रीर दुःख के पीछे सुख होता है। महाकवि कालीदास ने भी कहा है।

> कास्येकांत् सुखसुपगतं दुःखमेकांततोवा । नीचैर्गच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिकमेण ॥

श्रर्थात् न सदैव किसी को सुख ही रहता है: श्रीर न सर्वदा किसी को दु:खही रहता है। यह दु:ख का चक्र रथ के पहिये की तरह नीचे ऊपर बारी बारी से यूमा करता है।

श्रद्धा, तो श्रव श्रानन्द का स्थान देखे। बाहर वारिनश लगी होने के कारण यह बड़ा सुन्दर मालूम होता हैं। उसमें से लगातार श्रानन्द के भोंके निकलने के कारण तुम उसे पहचान सकते हो। घर की मालिक बाहर खड़ी हो जाती हैं, गाती हैं, लगातार हँसती हैं श्रीर श्राने जाने वालों से कहती हैं कि देखे। जीवन का श्रानन्द श्रन्यत्र कहीं नहीं मिलने का; इसलिये मेरे पास चले श्राश्रो।

#### ( 98 )

परन्तु तुम ड्योड़ी पर पैर तक न रक्खो छोर न उन लोगों की सीहबत करें। जो उसके घर खाया जाया करते हैं। वे ख्रपने को बड़े सैलानी जीव लगाते हैं, हँसते हैं, चैन करते हैं परन्तु उनके सब कामों में मूर्खता छोर पागलपन भरा रहता है। उनमें दुष्टता कूट कूट कर भरी रहती है, उनका चित्त सदैव बुराई की छोर लगा रहता है; भय उनके चारों छोर से घेरे रहता है; और विनाश का गड़ा मुंह फैलाये उनके पैरों तले बैठा रहता है।

श्रव ज़रा दूसरी श्रोर नज़र दौड़ाइये श्रीर वृत्तों से श्राच्छादित धाटी में उस दुःख को देखिये जो मनुष्य दृष्टि से परे हैं। उस घर को मालिकन की दशा सुनिये। वह क्लेश से पीड़ित है श्रौर दुःख की लम्बी लम्बी श्राहें भर रही हैं। किन्तु मानवी दुःख पर विचार करने में उसे श्रानन्द मिलता है।

वह जीवन की साधारण घटनाओं के। याद कर कर के रोती है। वानवी दुष्टता ग्रोर दौबल्य की चर्चा बैठे किया करती है। सारा संसार उसे पापमय दिखलाई पड़ता है। जिन जिन वस्तुश्रों की ग्रोर वह दृष्टि फेंक्ती है वे सब उसी की तरह नीरस मालूय होती है; ग्रोर इसी क़ारण रात दिन उसके घर में उदासीनता का बास रहता है। उसके ग्राश्रम के समीप न जाग्रो; उसकी हवा में छूत है उससे सदैव बचे रहा, नहीं तो वह जीवन रूपी बाटिका के। सुशोभित करने वाले फलों के। नष्ट कर देगी; ग्रीर फूलों को सुखा डालेगी!

त्रानन्दाश्रम को छोड़ते समय मनहूस श्रीर उदासीनतापूर्ण स्थानकी श्रोर जाने में ख़बरदारी रक्खा। बीच का मार्ग सावधानतया पकड़ो। यह मार्ग तुमको धीरे धीरे शांति देवी के कुझ तक पहुँचा देगा। शान्ति उसी के पास है। सुरचिता श्रीर सन्तेष वहीं है। वह प्रफुल्खित है परन्तु विखासी नहीं है। वह गम्भीर है किन्तु मनहूस नहीं है। वह जीवन के सुख दु:ख की श्रोर सम दृष्टि से देखती है।

जिस प्रकार पर्वंत पर से श्रास पास का दृश्य कई मील तक स्पष्ट देख पड़ता है उसी प्रकार शान्ति देवी के कुक्ष से उन लोगों का पागल-पन श्रीर दुःख देखने में श्राता है जो विलासप्रिय होने के कारण चैनी श्रीर रंगीले मित्रों के साथ घूमते फिरते हैं श्रथवा ढदासीनता श्रीर निरुत्साहपन में पड़ कर मनुष्य जीवन के दुःख श्रीर सङ्कटें के लिये जन्म भर शिकायत करते हैं।

तुम दोनों को सहातुभूति की दृष्टि से देखा, और उनकी भूलों को देख कर अपनी भूलों के सुधारने का प्रयत्न करा ?

#### तीसरा प्रकरण

#### क्रोध

जिस प्रकार तृकान अपने वेग से वृत्तों के। उखाड़ कर फें क देता है और प्रकृति देवी चेहरे के। कुरुप बना देती है। अथवा जिस प्रकार भूकम्प अपने चोभ से, नगर के नगर, भूतलशायी कर देता है, उसी प्रकार क्रोधित मनुष्य का क्रोध अपने चारों और उपद्रव मचाये रहता है। भय और क्रोध उसके पास हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। इसीलिये अपनी कमज़ोरी पर विचार करो; उसके। स्मरण रक्ला। ऐसा करने से तुम दूसरों के अपराधों की चमा कर सकोगे।

कोध को अपने पास न फटकने दे। उसे अपने पास न आने देना माना स्वयं अपने हृद्य को काटने अथवा अपने मित्र को मारने के लिये तलवार देना है। यदि तुमने किसी की छोटी माटी बात सहली तो लोग तुम्हें बुद्धिमान कहेंगे, अधौर यदि तुमने उसे मुला दिया तो तुम्हारा चित्त प्रसन्न रहेगा।

क्या तुम नहीं देखते कि क्रोधी मनुष्य की बुद्धि अष्ट रहती है ? इसलिये जब तक तुम्हारे होश हवाश दुरुस्त हैं, तब तक दूसरों का क्रोध देख कर शिचा प्रहण करो। मनोविकार के चक्कर में पड़ कर कोई बेहूदा काम न कर बैठे। भला यह तो बतलाश्रो कि भयक्कर तृफान के समय क्या तुम श्रपनी नाव समुद्र में छोड़ दोगे?

क्रोध रोकना यदि कठिन मालूम होता हो तो उसे पहिले ही न श्राने देना बुद्धिमत्ता है। इसलिये क्रोधोत्पन्न करने वाली प्रत्येक बात से बचे रही श्रीर जब कोई ऐसी बात श्राने वाली हो तो चौंकन्ने हो जावो। कठोर भाषण से मूर्ख मनुष्य चिढ़ता है परन्तु बुद्धिमान हँस कर इसका तिरस्कार करता है।

किसी से बद्दला लेने की बात श्रपने हृद्य में मत लाश्रो। वह तुम्हारे हृद्य को पीड़ा देगी श्रौर उसके उत्तमोत्तम भावों का मिट्टी में मिला देगी। हानि पहुँचाने की श्रपेचा दूसरों के श्रपराध चमा करने के लिये सदैव तैयार रहो। जा बद्दला लेने की घात में रहता है वह एक प्रकार से श्रपने लिये श्रापत्ति का बीज बो रहा है।

जिस प्रकार पानी डालने से आग बुक्त जाती है उसी प्रकार मृदु भाषण से क्रोधित मनुष्य का क्रोध शींत हो सकता है और वह इस तरह शत्रु से मित्र बन सकता है;

से:चा तो सही, क्रोध करने योग्य कितनी थोड़ी बातें हैं; तब तुम श्राश्चर्य करोगे कि मूर्खीं को छोड़ कर दूसरों को क्रोध किस प्रकार श्राता है। मूर्ख श्रोर श्रशक्त मनुष्य ही क्रोध श्रधिक करते हैं। परन्तु स्मरण रक्खों कि उसका परिणाम सिवाय पश्चात्ताप के श्रोर दूसरा कुछ शायद ही होता हो। मूर्खता के सामने लाज, श्रोर क्रोध के सामने पश्चाताप हाथ जोड़े खड़े रहते हैं।

### चौथा प्रकरगा

#### दया

जिस प्रकार बसंत फूलों को पृथ्वी पर बिखेरता है और मेघ जिस प्रकार खेतों को शस्यसंपन्न करता है उसी प्रकार द्या श्रभागे प्राणी मात्र पर कल्याण की वर्षा करती है।

जो दूसरों पर दया करता है वह दूसरें। से दया के लिये श्रपनी शिफ़ारस करता है। परन्तु जिसको द्या नहीं है वह उसका पात्र नहीं।

जिस प्रकार भेड़ों की चिल्लाहट से क़साई का हृद्य नहीं पिघलता उसी प्रकार दूसरों के दुःख से निर्द्यी का हृद्य नहीं पसीजता।

दया के श्रांस् गुलाब पर के हिम करोां से भी श्रधिक मोहक होते हैं। इसिलये दीनों के श्रार्त नाद का सुनकर कान न बन्द करो; श्रीर न निर्मल श्रन्तःकरण वालों का श्रापित में देखकर कठार हृद्य बन जाश्री।

जब श्रनाथ तुम्हारे पास सहायता के लिये श्रावें श्रीर वे श्राँखों में श्रांसू भर कर तुम्हारी मदद मांगें, तो उनके दुःखों पर ध्यान देा श्रीर निराश्रितों की यथाशक्ति सहायता करो । रास्ते में भटकते हुए वस्त्रहीन निराधार मनुष्य के। शीत से कांपते हुये देखे। तो उस समय श्रपनी उदा-रता का परिचय दे। । द्या की छाया उसके उपर करके उसके प्राणों की रच्चा करो । ऐसा करने से तुम्हारी श्रात्मा के। शांति मिलेगी ।

जब कि ग़रीब रेगि विस्तरे पर पड़ा कराह रहा हो, जब कि कोई बद्नसीब कारागृह में पड़ा पड़ा सड़ रहा हो, श्रथवा पके बाल वाला एक बृद्ध पुरुष तुम से द्या की इच्छा रखता हो, उस समय भला बताश्रो ते। सही, उनके दुःखों की श्रोर कुछ भी न ध्यान देकर तुम क्या श्रपने ऐश व श्राराम में निमग्न रहोगे ?

# पांचवां प्रकरण वासना और प्रेम

नवयुवको, खबरदार । भाग विलास से बचे रहा; श्रीर श्रेम के चक्कर में न पड़ा । यदि तुम इस फंदे में पड़े तो तुम्हारा सर्वेनाश हा जायगा।

उसके जोभ से श्रंधे होने के कारण तुम विनाश की दौड़ कर स्वयं मेाल लोगे। इसलिये उस पर दिल न लगाश्रो, श्रौर न उसके मेाहक जाल में पड़कर श्रपनी श्रात्मा का बलिदान करो।

नहीं तो सुखसागर के। भरने वाला श्रारोग्यता का स्रोत शीघ ही सूख जायगा श्रीर श्रानन्द का भरना निःशेष ही जायगा। तरुण श्रवस्था ही में तुम बुड्ढे ही जाश्रोगे; श्रीर जीवन के प्रभात काल ही में तुम्हारी श्रायु का सूर्य्य श्रस्त ही जायगा।

परन्तु जब सद्गुण श्रौर विनय किसी स्त्री के सौन्दर्य की बढ़ाते हैं, तब उसकी प्रभा श्राकाशस्य तारों की श्रपेत्ता श्रधिक उज्ज्वल है। जाती है श्रौर उसकी शक्ति की कोई रोक नहीं सकता।

उसका हँसना कमल को भी मात करता है; उसका श्रन्तःकरण निष्कपट, शुद्ध श्रौर सत्यपूर्ण होता है; उसकी श्रांखें भाली भाली होती हैं, उसके मुख के चुम्बन शहद से भी श्रधिक मीठे होते हैं, श्रौर होठों से सुगन्धि निकलती है।

इस प्रकार के मृदु प्रेम की हृद्य तल पर स्थान देने में कीई हुर्ज नहीं है। उस प्रेम की पवित्र श्रीर उज्ज्वल ज्योति तुम्हारे हृद्य की उदार बनावेगी श्रीर उसे इस योग्य कर देगी कि उसमें सच्चे श्रीर शुद्ध प्रेम के चिन्ह उमट सकें।

### तीसरा खण्ड

#### पहला प्रकरगा

#### स्रो

ऐ सुन्द्री, बुद्धिमत्ता की बातें सुन श्रीर उन्हें श्रपने हृद्य में स्थान दे। मन के सौन्द्र्य से तेरे शरीर की कांति बढ़ेगी। श्रीर गुलाब के सहश तेरी सुन्द्रता कुम्हला जाने पर भी श्रपनी मोहकता ज्यें। की त्यों कायम रखेगी।

तेरी युवा श्रवस्था में, श्रथवा जीवन के प्रभात काल में, जब कि पुरुषों की श्राँखों तेरी श्रोर श्रानन्द से लगें श्रीर प्रकृति देवी उनके दृष्टि-पात का उद्देश तुभ्ने बतावे, तो उस समय उनकी मोहिनी वाणी पर सावधानी से विश्वास कर; मन को श्रपने कब्जे में रख श्रीर उनकी फुसलानेवाली बातों पर ध्यान न दे।

याद रख, तू पुरुष की योग्य श्रौर सज्ञान संगतिन हैं; उसके मनोविकार की दासी नहीं है। तेरे जीवन का उद्देश केवल यही नहीं कि तु उसकी कामेच्छा को तृप्त कर, किन्तु तेरा यह भी कर्तच्य है कि जब वह कष्ट में हो, तो उसकी सहायता कर, धैर्य्य दे, श्रौर सारी चिन्ताश्रों के मधुर भाषण द्वारा दूर कर।

मनुष्य को श्रपनी श्रोर कौन खींच ले जाती है ? उसके श्रपने प्रेम पास से जकड़ कर उसके हृद्य में कौन श्रपना निवास स्थान बनाती है ?

#### सुगृहणी

सुगृहिणी का मन निष्कपट होता है; उसके गालों पर विनय की श्राभा फलकती है। वह सर्वदा काम में लगी रहती है, ख़ाली नहीं बैठती। उसके वस्त्र स्वच्छ होते हैं; वह मिताहारी, नम्न श्रीर सींम्य होती है। वह बुलबुल की तरह बोलती है; श्रीर उसके मुख से फूल भड़ते हैं। उसके शब्दों में बड़ी मोहकता होती है; श्रौर वह जब उत्तर देती है तो सचाई श्रौर नम्रता के साथ देती हैं। शरण जाना श्रौर श्राज्ञा पालना ये उसके जीवनोद्देश्य हैं। श्रौर इन्हों के उपलच में शांति श्रौर सुख उसे पुरस्कार मिलते हैं।

दूरद्शिंता उसके आगे चलती है और सदाचार उसके दाहिने हाथ की ओर रहता है। उसके आँखों में ममता और प्रीति रहती है; विवेक दंड लिये उसकी भौंहों पर बैठा रहता है। उसके सद्गुर्यों के भय से दुराचारी मनुष्य की जिह्वा उसके सामने नहीं खुलती।

निन्दक जब अड़ोसी पड़ेासियों के दूपण निकाल कर उनकी निन्दा में डूबे रहते हैं तो वह अपनी उदारता के कारण मुंह पर हाथ धरे जुए चाप बैठी रहती है। उसके हृद्य मंदिर में सज्जनता होने के कारण उसे दूसरों के अवगुण नहीं दिखलाई पड़ते।

सुखी हैं वे मनुष्य, जिनको ऐसी श्रियां मिलती हैं; श्रोर सुखी हैं वे बालक जिन्हें ऐसी श्रियों की माता कहने का सौभाग्य प्राप्त होता है।

वह जहाँ रहती है वहाँ शांति वास करती है। वह विवेक के साथ हुक्म देती है और उसका पालन होता है। वह प्रातः काल उठकर अपने घरेलू मामलों पर विचार करती है और प्रत्येक को उसकी योग्यता के अनुसार काम सौंपती है।

श्रपने कुटम्ब का प्रबन्ध करने ही में उसे श्रानन्द मिलता है। इसी प्रकार के काच्यों में उसकी सारी शक्ति खर्च होती है। वह किफ़ायत से रहती श्रोर श्रपने घर के। साफ़ सुथरा रखती है। उसके प्रबन्ध की उत्तमता उसके पित का भृषण है। स्त्री की प्रशंसा सुन कर पित के। भी भीतर ही भीतर बड़ा श्रानन्द हे।ता है।

वह अपने बचों के मन में चातुर्व्य की बातें कूट कूट कर भर देती है; और स्वयं अपना उत्तम आदृशें उनके सामने रख कर उनका आचरण दुरुस्त करती है। उसकी श्राज्ञा ही बच्चों का सर्वस्व है श्रौर उसके केवल संकेत मात्र से वे उसका पालन करते हैं।

उसके सुंह से शब्द निकला नहीं कि नौंकरों ने भट उसका पालन किया नहीं। उसने इशारा किया और काम हुआ; कारण इसका यह है कि नौकर उसके प्रेम रज्जु में बंधे रहते हैं। द्यालु होने के कारण उसका काम और अधिक चैाकसी से हीता है।

ऐश्वर्यं पाकर वह फूलती नहीं। श्रापित का मुक़ाबिला वह बड़े धैर्यं से करती है। उसकी सहायता से पित का दुःख हलका हो जाता है श्रीर उसकी तीव्रता कम हो जाती है। वह श्रपने हृद्य की स्त्री के हृद्य में रखता है; श्रीर ऐसा करने से उसके मन की शांति मिलती है।

ऐसी सांध्वी को जिसने भार्या बनाया है, वह सचमुच सुखी है, ग्रीर ऐसी साध्वी को माता" कह कर जा पुकारता है वह बचा धन्य है।

# चोथा खण्ड कोटुम्बिक सम्बन्ध

### पहिला प्रकरण पति

हे नवयुवक ! विवाह करके ईश्वर की श्राज्ञा पालन कर श्रीर समाज का एक विश्वस्त सभासद बन। बड़ी सावधानी से स्त्री पसन्द कर, जल्दी करने की कोई श्रावश्यकता नहीं, क्योंकि वर्तमान चुनाव पर ही तेरा भावी सुख श्रवलम्बित है।

यदि कोई स्त्री वस्त्राभूषण सँवारने में श्रधिक समय नष्ट करती हो; यदि उसे श्रपनी सुन्द्रता का घमंड हो श्रीर श्रात्म-प्रशंसा ही में श्रानन्द्र मानती हो; यदि वह ठट्ठा मार कर हैंसती हो श्रीर जार २ से बातें करती हो; यदि उसका पैर श्रपने बाप के घर न लगता हो श्रीर श्रन्य पुरुषों पर उसकी दृष्टि भटकती रहती हो तो सुन्द्रता श्राकाशस्य चन्द्र की तरह भले ही हो किन्तु तू उसकी श्रीर से श्रपनी दृष्टि खींच ले। जिस मार्ग में होकर वह जाय उस मार्ग से न चल; श्रीर कल्पनाजन्य विचारों में पड़ कर श्रपनी श्रात्मा को दुःल न दे।

परन्तु यदि उसका हृद्य कोमल श्रौर श्राचरण पिनत्र हो ; यदि उसका मन सुशिचित श्रौर रूप तेरी रुचि के श्रनुकूल हो तो उसके घर को श्रपना ही घर समम । वह तेरी मैत्रिणी, जीवन की संगतिन श्रौर हृद्य की स्वामिनी होने योग्य है । उसे ईश्वरद्त्त प्रसाद समम कर उसका पालन कर ; श्रौर उसके साथ ही ऐसा बर्ताव कर कि वह तेरी प्रेमिका बनी रहे ।

यह तेरे घर की मालिकन है। इसिलिये उसकी सन्मान की दृष्टि से देख, तािक तेरे नौकर उसकी श्राज्ञा का पालन करें। बिना कारण उसकी श्राकांचाश्रों का विरोध न कर। चूंकि वह तेरे दुःख में साथ देती है इसिलिये तू श्रापने सुख में उसे श्रापना साथी बना।

उसका श्रपराध बड़ी शांति के साथ उसकी समका दे। कठोरता के साथ श्रपनी श्राज्ञा का पालन उससे न करा। श्रपनी गुद्ध बातें उसके हृद्य में भर; उसकी सलाहमसलहृत निष्कपट होगी। उससे तुमे धोखा न होगा; कुकर्मी बन कर उसे धोखा न दे क्योंकि वह तेरे बच्चों की मां है।

जब वह बीमार पड़े और शारीरिक व्यथा से पीड़ित हो, तो श्रपनी द्या से उसका कष्ट हलका कर । यदि तू एक बार भी द्या और प्रेंम की दृष्टि से देखेगा तो उसका दु:ख कम होगा और वह दृष्टि उसके लिये दस वैद्यों से भी श्रिधिक गुणकारी होगी ।

स्त्री जाति की कोमलता श्रौर उसके शरीर के नाजुकपन पर ध्यान दे। वह श्रवला है, श्रतएव उसके साथ निर्द्यता का बर्ताव न कर। हां, स्वयं श्रपने श्रवगुणों की याद श्रवश्य रख।

### दूसरा प्रकरण

### पिता

तू श्रव पिता बना, इसिलये श्रपने कर्तब्य की श्रोर ध्यान दे। जिसे प्राणी के। तू ने उत्पन्न किया है उसका पेषण करना तेरा कर्तब्य है। तेरा लड़का तेरी कीर्ति फैलावेगा श्रथवा तेरे नाम पर घब्बा लगावेगा; समाज का उपयोगी सभासद होगा श्रथवा भार स्वरूप बन जायगा, यह सब तुभी पर निभैर है। छुटपन ही से उसे उपदेश दे; श्रीर सचाई के सिद्धान्त उसके मन पर श्रीकित कर। उसकी चित्तवृत्ति पर ध्यान रख। बाल्यावस्था ही से उसे सन्मार्ग पर ला। उसकी श्राद्तों पर भी ध्यान देता रह, ऐसा न हो, ज्यें २ उसकी श्रायु बढ़ती जाय, त्यों २ वह बुरी श्राद्तों में फँसता जाय। इस प्रकार की देख रेख़ से वह पर्वंत पर के वृत्त की तरह बढ़ेगा श्रीर उसका सिर श्रन्य वृत्तों की श्रपेका ऊँचा रहेगा।

दुष्ट पुत्र से पिता की निन्दा होती है श्रीर सदाचारी पुत्र से उसकी कीर्ति फैलती है। ज़मीन तेरी है, उसके। बंजर न छोड़। जैसा बीज तू उसमें बोवेगा वैसा ही फल तुमें मिलेगा।

यदि श्राज्ञा पालन की शिचा देगा तो वह तेरा गुण फैलावेगा, यदि विनय का पाठ पढ़ावेगा तो संसार में उसे लिजत न होना पढ़ेगा। यदि कृतज्ञता का शिच्चण देगा तो उसका लाभ उसे मिलेगा। यदि दान की छोर उसके चित्त को लगावेगा तो लोग उसे प्यार करेंगे। यदि संयमी बनावेगा तो वह निरोग रहेगा। यदि दूरदर्शी बनावेगा तो भाग्यशाली होगा। यदि न्याय का पाठ पढ़ावेगा तो लोग उसका सन्मान करेंगे। यदि निष्कपट बनावेगा तो उसका हृद्य उसे काटेगा नहीं। यदि परिश्रमी बनावेगा तो धनाव्य होगा, यदि दूसरों के साथ उपकार करना सिखावेगा तो उसके विचार उच्च होंगे। यदि उसे विज्ञान की शिच्चा देगा तो उसका जीवन सफल होगा। श्रीर यदि धार्मिक शिच्चा देगा तो उसकी सुख से मृत्यु होगी। सारांश यह कि श्रादर्श बनकर जैसी तू शिच्चा देगा वैसा ही वह बनेगा।

### तीसरा प्रकरण

#### पुत्र

ईश्वर ने जिन प्राणियों की उत्पन्न किया है, मनुष्य का कर्तव्य है कि वह उनसे बुद्धिमानी सीखे श्रीर जी शिचा वे दें उन्हें श्रपने जीवन में चिरतार्थ करने का प्रयक्त करें।

ऐ मेरे पुत्र, ज़रा जंगल में जाकर वहाँ के सारस की देख श्रीर उसे श्रपने साथ संभाषण करने दे। कैसे प्रेम से वह श्रपने बृद्ध पिता की पंखों में ले जाता है श्रीर सुर्राचत स्थान में उसे बैठा कर दाना पानी का कैसा उत्तम प्रबन्ध करता है।

पितृभक्ति, सूर्य्य के समर्पित किये हुये ईरान देश की धूप से भी अधिक मधुर है और पश्चिम दिशा की और बहने वाली हवाओं द्वारा प्रसारित अरब देश के मसालों की सुगंधि से भी अधिक आनन्द-दायक है।

श्रतएव तू श्रपने पिता का कृतज्ञ रह क्योंकि उसने तुमे पैदा किया है। श्रपनी माता की भी तून भूल क्योंकि उसने तुमे ६ महीने श्रपने पेट में रक्खा।

उनकी बातों को सुन क्योंकि वे तेरे लाभ के लिये कही जा रही हैं। तेरा पिता यदि तुम्ने बुरा भला कहे तो उसे भी कान लगा कर सुन क्योंकि उसने प्रेम से ऐसा कहा है, किसी अन्योदेश से नहीं। उसने तेरी भलाई के लिये रातें जागकर ब्यतीत कर दीं; उसने तेरे आराम के लिये बड़ा परिश्रम किया इसलिये उसकी अवस्था का मान रख; उसके सफेद बालों का अपमान न कर।

अपनी दुर्ब ल बाल्यावस्था और युवावस्था के उद्धतपने के। न भूल ; अपने वृद्ध पिता के दोषों पर ध्यान न दे ; बुढ़ापे में उनकी सब प्रकार से सहायता कर । इस प्रकार वे सुख श्रौर शांति से इस मनुष्य शरीर की छोड़ेंगे। श्रौर जिस प्रकार की पितृभक्ति श्रौर प्रेम तू श्रपने पिता पर करेगा उसी प्रकार की पितृभक्ति श्रौर प्रेम तेरी सन्तान तेरे साथ करेगी।

# चौथा प्रकरण

### सहोदर भाई

हे सहोद्र भाइयो ! तुम एक बाप की संतान हो ; उसने बड़ी सावधानो से तुम्हारा संगोपन किया है तुम लोगों का भरण पेषण भी एक ही माँ के दूध से हुआ है। इसलिये तुम लोग प्रेम-रज्जु में एक दूसरे से बँध कर रहे। ताकि तुम्हारे पितृगृह में सुख और शांति का वास हो। और जब तुम एक दूसरें से अलग हो तो अपने प्रेम और एकता के बन्धन को न भूलो। परिवार वालों की सहायता करना अपना पहिला कर्तव्य सममो।

यदि तुम्हारा भाई विपत्ति में पड़ गया है तो उसकी सहायता करी, यदि तुम्हारी बहिन संकट में पड़ गई है तो उसकी भी मदद करो।

इस प्रकार तुम्हारे पिता की संपत्ति से घराने भर का लाभ होगा श्रौर उसकी श्रद्धा का भाव सदैव तुम सब में प्रेंम की वृद्धि करता रहेगा।

# पाँचवाँ खण्ड

## ईश्वर की करनी

श्रथवा

# मनुष्यों में दैविक अंतर

-:0:--

#### पहला प्रकरण

#### चतुर श्रौर मूर्ख

बुद्धि भी परमात्मा की देन हैं। जिसकी जितना उचित सममता हैं उसकी उतना ही उसकी योग्यतानुसार वह देता है।

जिसको ईश्वर ने बुद्धि दी है, जिसके हृद्य में उसने ज्ञान का प्रकाश डाला है, उसको उचित है कि वह उससे मुर्ली को उपदेश करें श्रीर स्वयं श्रपने ज्ञान की वृद्धि के लिये भी विचर रूप में उसे श्रपने बहुों के सामने रक्षे।

सचे ज्ञानी में श्रज्ञानी की श्रपेका उदंडता कम होती है। चतुर मनुष्य के मन में बारम्बार शंकायें श्राती रहती हैं; जिनको परख कर वह श्रपने विचारों को श्रपने श्रनुकूल स्वरूप देता रहता है। परन्तु मूर्ख मनुष्य सदैव हठी होता है, उसके मन में किसी प्रकार की शंका नहीं श्राती; वह सब कुछ जानता है—हां श्रज्ञानी रहता है तो सिर्फ श्रपनी मूर्खता के विषय में।

पोली ऐंड निन्दनीय है और श्रधिक बड़वडाना मूर्खता का लच्च है, तथापि शांतिपूर्वक मूर्लों का उद्धतपन सहन करना और उनकी मूर्खता पर सहानुभूति प्रगट करना बुद्धिमानी का काम है। श्रिभमान में श्राकर फूल न जाश्रो श्रोर न श्रपनी प्रक्षर बुद्धि का धमंड करों; क्योंकि मनुष्य का ज्ञान बहुत ही संकुचित है।

चतुर मनुष्य के। श्रपने दोप मालूम रहते हैं; श्रतएव वह नम्र होंता है; श्रौर स्वयं भला बनने के लिये प्रयत्न करता रहता है।

परन्तु मूर्ख अपने मन प्रवाह की हलकी कंकड़ियों को देखकर ही असन्न होता रहता है। वह उनका निकाल २ कर मोती की तरह दिखलाता है और जब दूसरे लोग उसकी प्रशंसा कर देते हैं तो वह बहुत खुश होता है। निरुपयोगी बातों के ज्ञान पर वह बड़ा श्रिभमान मानता है पर वह यह नहीं सोचता कि न जाने मैं श्रपनी मूर्खता पर कहां लिखत होऊं।

यदि उसे बुद्धिमानी के रास्ते में लगा दीजिये तब भी वह मूर्खता के मार्ग में चलने लगता है किन्तु इस परिश्रम का पुरस्कार उसे क्या मिलता है ? निन्दा श्रौर निराशा।

परन्तु बुद्धिमान मनुष्य ज्ञानोपार्जन करता हुन्ना श्रपने की शिचित करता है; कलाकौशल की उन्नित करने में उसे बड़ा श्रनन्द मिलता है, श्रीर उससे समाज की लाभ पहुंचने के कारण उसका बड़ा मान होता है। सद्गुणों का प्राप्त करना ही वह श्रेष्ठ ज्ञान समक्तता है श्रीर सन्ना सुख किस प्रकार मिलता है इसी का श्रध्ययन वह जीवन पर्यन्त करता रहता है।

# दूसरा प्रकरगा

# धनी और निर्धन

जिस पुरुष को ईश्वर ने संपत्ति श्रौर उसके उचित उपयोग करने की बुद्धि दी है उसी केा ईश्वर का प्यारा श्रौर कीर्तिमान समक्कना चाहिये।

श्रपनी संपत्ति देख कर वह बड़ा प्रसन्न होता है क्यांकि इसी के कारण वह दूसरों का उपकार कर सकता है। वह पीड़ितों की रचा करता है स्रीर बलवानों को निर्वं लों के साथ जुल्म नहीं करने देता। जो लोग द्या के पात्र हैं उनका वह जानता है श्रीर उनकी श्रावश्यकताश्रों का विचार कर निःस्वार्थ भाव से बुद्धिमत्ता पूर्वं क वह उनकी सहायता करता है। वह गुणियों को उत्तेजित करता है श्रीर प्रत्येक उपयोगी विषय की उन्नति उदारता के साथ करता है।

वह बड़े २ व्यवसाय के काम प्रारम्भ करता है जिससे उसके देश के मजदूरों की मजदूरी मिलती है, श्रौर देश धन सम्पन्न होता है। वह नई २ युक्तियां सोच कर निकालता है जिससे कला-कौशल की वृद्धि होती है। श्रावश्वकता से श्रधिक भोजन के पदार्थ वह श्रपने दीन पड़ो-सियों के सममता है श्रौर इसलिये उन्हें वह देता है।

ै ऐश्वर्यं के कारण उसके मन की उदारता कम नहीं होती श्रौर इसिंकिये वह श्रपने द्रव्य का देख देखकर प्रसन्न होता है। उसकी प्रस-न्नता बिलकुत्त निर्दाप होती है।

परन्तु धिक्कार है उस मनुष्य की जी विपुल धन संचित कर के श्रपने पास रक्खे रहना ही पसन्द करता है, वह ग़रीब गुरबों की चूसता रहता है श्रीर उनके श्रम श्रीर कष्ट का विचार नहीं करता ।

श्रत्याचार द्वारा श्रपनी उन्नति करने में उसे कुछ भी खेद नहीं होता श्रौर भाइयों का विनाश देखकर उसका दिल नहीं दहलता। श्रनाथों के श्राँसुश्रों को वह दूध की तरह पी जाता है श्रौर विधवाश्रों का क्रन्दन उसके कानों को कुछ भी कष्ट नहीं देता। धन के लोभ से उसका हृदय कठोर हो जाता है इसलिये दूसरों के दुःख का उस पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता।

परन्तु इस पाप का पिशाच उसका पीछा नहीं छोड़ता। वह उसे कभी चैन नहीं लेने देता। दूसरों पर वह जो अत्याचार करता है उसकी चिन्ता उसे सदैव सताये रहती है श्रौर पर-धनहरण का दुर्ब्यसन उसे सदैव तंग किये रहता है।

अफसोस-जो पीड़ा उसके हृद्य की भीतर ही भीतर होती है, उसके सामने द्रिद्रता का दुःख कोई चीज़ नहीं।

ग़रीबों को श्रानन्द मनाना चाहिये, इसके कई कारण हैं:—उसको खुशामदी श्रीर खाऊ भाई सदैव नहीं घेरे रहते, श्रतएव वह श्रपनी नमक रोंटी सुख श्रीर सन्तोष के साथ खा सकता है । वहुत से नौकर चाकरों की हैरानी उसे नहीं रहती । श्रीर न याचक लोग उसे कष्ट देने को श्राते हैं। धनवानों के उत्तम भोजन चूँकि उसे नहीं मिलते; श्रतएव वह रोगों से भी बचा रहता हैं। उसे रूखा सुखा श्रत्न श्रीर कुएँ का पानी श्रद्धा लगता है। इसके सामने वह बड़े स्वादिष्ट खाद्य श्रीर पेय पदार्थों को तुच्छ सममता है।

परिश्रम करने के कारण उसका स्वास्थ्य श्रन्छा बना रहता है। श्रीर उसे वह गहरी नींद् श्राती है जो सेज पर लेटने वाले सुस्त धनियों की मुश्रस्सर तक नहीं होती।

वह बड़ी नम्रता के साथ श्रपनी इच्छाश्रों की सीमाबद्ध कर लेता है। श्रीर सम्पत्ति तथा शान शौकत की श्रपेत्ता सन्तोष रूपी द्रव्य का सुख उसे श्रधिक श्रच्छा मालूम होता है।

इसिंखे श्रमीरों की चाहिये कि वे धन से फूल न जांय श्रीर न ग़रीब दिरद्व होने के कारण दुःख करें। परम पिता परमेश्वर का उद्देश्य दोनों की सुखी रखना ही है।

### तीसरा प्रकरण

### स्वामी और सेवक

ऐ मनुष्य ! पराधीनता के लिये बढ़ २ न कर । समस ले कि यह भी एक परमात्मा की योजना है। इससे अनेकों लाभ हैं। पराधीनता तुमको जीवन की चिन्ताओं से बचाये रहती है।

स्वामिभक्ति से सेवक की प्रतिष्ठा होती हैं; श्रीर श्राज्ञा पालन ही उसका सर्वश्रेष्ठ गुण हैं। इसलिये धनियों के वाक प्रहार की शांति से सहलो। श्रीर जब वह तुम्हें डाटें ते उत्तर न दों; तुम्हारी यह सहनशीलता स्वामी की नहीं भूल सकती। उसकी भलाई करने के लिये सदैव तैय्यार रहो। उसका काम परिश्रम के साथ करो। जिस बात के लिये वह तुम्हारा विश्वास करे उसमें विश्वासघात न करो। सेवक के समय श्रीर परिश्रम पर मालिक का श्रिधकार रहता है; उसके लिये वह वेतन देता है इसलिये उसे धोखा न दो।

श्रीर तू जो श्रपने को मालिक कहता है, यदि चाहता है कि सेवक की तुम्म पर भक्ति हो तो उसके साथ न्याय का बर्ताव कर। श्रीर यदि चाहता है कि वे तेरी श्राज्ञा का पालन करें तो सोच समम्म कर हुकम दे।

जोश श्राज़िर मनुष्य में होता है। सक्ती नौकर के हृद्य में भय भले ही उत्पन्न कर दे किन्तु प्रेम नहीं पैदा कर सकती, द्यालु रहो किन्तु कभी २ डाट डपट दिया करो । बुद्धिमानी से काम लो किन्तु कभी २ जतला दो कि हम मालिक हैं श्रीर तू नौकर है। इस प्रकार तेरे उपा-लम्भ का सेवक के हृद्य पर श्रसर पड़ेगा श्रीर कर्तव्य पालन में उसे श्रानन्द श्रावेगा।

सेवक तेरी सेवा क्रूतज्ञता पूर्वक भक्ति के साथ करेगा, प्रसन्नता

पूर्वक प्यार के साथ तेरी आज्ञा पालन करेगा परन्तु तु भी उसके बद्ले में उचित पुरस्कार देने से न चूक।

### चौथा प्रकरण

### शासक और शासित

ऐ परमेश्वर के प्यारे, तुमको मानवी प्राणियों ने श्रपने उपर हुकूमत करने के लिये राजसिंहासन पर बैठाया है। इसलिये श्रपने पद के ऐश्वर्यं की श्रपेत्ता तुमे इतना बड़ा गौरव देने वाले उन लोगों के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये श्रिष्ठिक विचार करना चाहिये।

श्रमुल्य वस्तों से सुशोभित करके तू राज्य सिंहासन पर बैठाया गया हैं; तेरे सर पर राजमुकुट रक्खा गया हैं, राजदंड तेरे हाथ में दिया गया है, ये राज्य चिन्ह क्या तेरे व्यक्तिगत लाभ के लिये दिये हैं! नहीं। ये तुम्मे प्रजा-हित करने के लिये सौंपे गये हैं। प्रजा के कल्याया में ही राजा का गौरव है; क्योंकि उसका श्रधिकार श्रीर राज्य-पद प्रजा की इच्छा ही पर श्रवलम्बित है।

श्रपने पद के ऐश्वर्यं से किसी उत्तम बादशाह का हृदय उदार होता है। वह बड़े बंधन बाँधता है श्रीर नये नये काम श्रपनी शक्ति के श्रनु-सार खोजता है। वह श्रपने राज्य के चतुर मनुष्यों की सभा करता है; उनसे सजाह मश्चिरा करता है श्रीर उनकी बातों के। मानता है। वह श्रपने चातुर्यं से लोगों को देखते ही उनकी योग्यता समक जेता है; श्रीर उसी के श्रनुसार उन्हें काम देता है। उनके न्यायाधीश न्यायी होते हैं, उसके मंत्री चतुर होते हैं, श्रीर उसके निकटवर्ती उसे धोखा नहीं दे सकते। उसकी छत्रछाया में कला-कौशल श्रीर सब प्रकार के विज्ञान की उन्निति होती है। विद्वान श्रीर चतुर लोगों का संग करना उसे श्रन्छा मालूम होता है, जिससे उसकी महत्वाकांचा की वृद्धि होती है श्रीर उन सब के परिश्रम से राज्य का गौरव श्रीर श्रधिक बढ़ जाता है।

न्यापार वृद्धि करने वाले सौदागरों के उत्साह की, परिश्रम करके भूमि की उपजाऊ बनाने वाले किसानों की चतुरता की, कारीगरों की कारीगरी की; श्रौर विद्वानों की योग्यता की मान देकर वह सबों की उदारता के साथ पुरस्कार देता है।

वह नई बस्तियां बसाता है; मज़बूत जहाज बनवाता है; श्राराम के लिये निद्यों से नहरें निकलवाता है, श्रीर सुभीते के लिये बन्द्रगाह बनवाता है। परिणाम यह होता है कि उसकी प्रजा वैभवशाली श्रीर राज्य सुदद हो जाता है।

वह राज्यनियम न्याय श्रौर चातुर्यं से बनाता है, उसकी प्रजा श्रानन्द से श्रपने परिश्रम का फल भोगती है। राज नियमों से उनके मार्ग में किसी प्रकार की बाधा नहीं पड़ने पाती; उलटे उनके श्रनुसार चलने से ही उन्हें सुख मिलता है।

वह द्या को साथ लेता हुन्ना न्याय करता है; परन्तु न्रपराधियों को निष्पचपात न्रौर कड़ाई के साथ दुंड देता है। न्रपनी प्रजा की शिका-यतों को सुनने के लिये वह सदैन तैय्यार रहता है न्रौर न्रत्याचिरियों के म्रत्याचार से उन्हें बचाता है। उसकी प्रजा इसीलिये पितृवत मान न्रौर प्रेम की दृष्टि से उसे देखती है न्यौर न्रपने सब सुखें का उसे रचक समम्ति है। लोगें का प्रेम उसके हृद्य में प्रजावात्सल्य उत्पन्न करता है न्यौर फिर वह उनके सुख की रचा करने का बराबर प्रयद्ध करता रहता है। उनके दिलों में उसके प्रति कोई शिकायत नहीं रह जाती न्यौर शत्रु फिर उसका कुन्न नहीं बिगाइ सकते। उसकी प्रजा उसके सब कामों में राजभक्ति स्रौर दृढ़ता से सहायता करती है। वह लोहे की दीवाल की तरह उसकी रचा करती है। शत्रु की सेना उसके सामने इस प्रकार नहीं ठहर सकती जिस प्रकार हवा के सामने भूसा।

ऐसे राजा की प्रजा सुरवित श्रीर सुबी रहती हैं ; श्रीर यश श्रीर सामर्थ्य उसके सिंहासन के चारों श्रीर हाथ जोड़े खड़े रहते हैं।

# छठवाँ खण्ड सामाजिक कर्तव्य

#### पहला प्रकरण परहित बुद्धि

जब तू श्रापनी श्रावश्यकताश्चों श्रीर कमी पर विचार करने बैठे तो ऐ मनुष्य प्राय्ती ! उस परमात्मा का उपकार न भूल जिसने तुमें बुद्धि श्रीर कथन शक्ति दी हैं श्रीर जिसने पारस्परिक सहायता श्रीर श्रहसान करने के लिये तुमें समाज में स्थान दिया है।

श्रन्न, वस्त्र, घर, श्रापित्तयों से बचाव, जीवन का सुख श्रोर चैन ये सब तुम्मे दूसरों की सहायता से मिले हैं। समाज के बिना श्रन्यत्र कहीं नहीं मिल सकते थे। इसिलिये तेरा कर्तव्य है कि जिस प्रकार तू चाहता है कि दूसरे हमारे सिन्न बने रहें उसी प्रकार तू भी दूसरों का मिन्न बना रह।

जिस प्रकार गुलाब से गयुर सुगंधि आप से आप निकलती है उसी प्रकार परोपकारी मनुष्य का हृद्य अच्छे काम की ओर आप से आप लगा रहता हैं कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यह अपने हृद्य में सुख और शान्ति का अनुभव करता है और पड़ोसियों की बढ़ती देख कर ख़श होता है। वह किसी की निन्दा नहीं सुनता और दूसरों की भूलों और दुर्गुंगों को देख कर उसे दुःख होता है।

उसकी इच्छा सदा दूसरों की भलाई करने की श्रोर रहती है श्रीर उसके लिये वह श्रवसर द्वंडता फिरता है। दूसरों का कष्ट दूर कर के वह शांति उपलब्ध करता है।

मन विशाल होने के कारण वह परमेश्वर से यही मनाता है कि सब को सुख मिले श्रीर हृद्य की उदारता के कारण उसे सुलभ करने का प्रयत्न करता है।

### दूसरा प्रकरण

#### न्याय

समाज की शान्ति न्याय पर श्रवलिम्बत है श्रीर मनुष्यों का सुख श्रपनी संपति के उपभोग करने पर निर्भर है। इसलिये श्रपनी वासनाश्रों को मर्य्यादा के भीतर रक्खो श्रीर न्याय से उनकी पूर्ति करो।

श्रपने पड़ोसी की सम्पत्ति पर दाँत न लगाश्रो। जितनी उसकी जायदाद है उसे सुरिच्त रहने दे। लालच श्रथवा क्रोध के वशीभूत होकर उसकी जान लेने पर उतारू न हो जाश्रो। उसके श्राचरण पर धब्बा न लगाश्रो श्रोर न उसके विरुद्ध क्रुंठी गवाही दे।। उसकी श्ली के साथ भोग करने की केशिश न करो श्रोर उसके सेवकों के रुपया पैसा देकर न इस बात की चेष्टा करो कि वे श्रपने मालिक को छोड़ दें। इससे उसके दिल के बड़ा दु:ल होगा जिसको तुम निवारण नहीं कर सकते।

दूसरों के साथ निष्पचपात श्रीर न्याय का बर्ताव करें। श्रीर उनके साथ वैसा ही बर्ताव करो जैसा कि तुम श्रपने साथ चाहते हो।

जो तुम्हारा विश्वास करें उसका साथ दो; जो तुम पर निर्भर रहें उसे धोखा न दो। स्मरण रहे परमात्मा की दृष्टि में चोरी करना इतना बड़ा पाप नहीं है जितना बड़ा पाप विश्वासघात करना है।

दीन दुःखियों पर श्रत्याचार न करो; श्रौर न मज़दूरों की मज़दूरी देने में टाल मटोल करो। नफ़ के साथ श्रपनी वस्तुएं बेचते समय श्रन्तःकरण की श्रावाज़ सुन कर थोड़े ही लाभ पर संतुष्ट रहो। श्राहकों को भोला भाला समक्ष कर उनको मुख़े नहीं।

यदि तुमने किसी से ऋण लिया है तो उसे जुका दो। महाजन ने तुम्हें तुम्हारी साख पर रुपये उधार दिये थे। रुपये न जुकाना नीचता श्रीर श्रन्याय है।

सारांश यह है कि प्रत्येक मनुष्य समाज का एक ग्रंश है। उसे ग्रंपने हृद्य की छान बीन करके श्रपनी स्मरण शक्ति से काम लेना चाहिये। ग्रीर यदि उसे माल्म हो कि मैंने उपरोक्त बातों में से किसी बात की उल्लंघन किया है तो उसे उसके लिये लिजत ग्रीर दुखित है। कर भविष्य में उनके सुधारने का यथाशक्ति प्रयत्न करना चाहिये।

# तीसरा प्रकरण

#### परोपकार

जिसने श्रपने हृद्य में परीपकार का बीज श्रारीपण किया है उस पुरुष की धन्य है क्योंकि परीपकार से धर्म श्रीर प्रेम उत्पन्न होते हैं।

परापकारी मनुष्य के हृद्य सरीवर से भलाई की निद्याँ निकल कर मनुष्य मात्र का उपकार करती हैं। संकट के समय वह ग़रीबों की सहा-यता करता है श्रीर समाज का उत्कर्ष करने में उसे श्रानन्द मिलता है।

वह अपने पड़ोसियों की निन्दा नहीं करता; डाह श्रौर मत्सरता की बातों पर विश्वास नहीं करता श्रौर किसी की चुग़ली नहीं खाता। वह दूसरों के श्रपराधों की चमा करके उन्हें भूल जाता है। बद्जा श्रौर द्वेष की उसके हृदय में जगह नहीं मिलती। बुराई के बद्जे में वह बुराई नहीं करता। वह श्रपने शत्रुश्रों से घृणा नहीं करता बल्कि प्रेमभाव से उनके श्रपराधों की भूल जाता है।

दूसरों के दुःख श्रीर चिन्ताश्रों को देख कर परोपकारी मनुष्य का हृद्य पसीज उठता है। वह उनकी श्रापत्तियों को दूर करने का प्रयत्त करता है श्रीर यदि सफलता हो गई तो उससे जो श्रानन्द मिलता है उसे वह श्रपने लिये पुरस्कार समकता है।

वह, क्रोधी मनुष्य के क्रोध की शांत करके मगड़े की तै कर देता है श्रीर इस प्रकार श्रागामी वैर-भाव श्रीर लड़ाई मगड़े की रीकता है। वह अपने पड़ोसियों में शांति और परस्पर स्नेह भाव की बृद्धि करता है और इसी कारण लोग उसकी प्रशंसा करके उसे आशीर्वाद देते हैं।

### चौथा प्रकरण

#### कृतज्ञता

जिस प्रकार रस वृत्त की शाखाओं से फैल कर फिर उसी जड़ में लौट जाता है जहाँ वह आया था; अथवा जिस प्रकार नदी का पानी जिस समुद्र से नदी के मिलता है उसी समुद्र में फिर चला जाता है उसी प्रकार कृतज्ञ मनुष्य का हृद्य अपने उपकारकर्त्ता की श्रोर जाता रहता है। उसके उपकार के बदले उपकार करने ही में उसे श्रानन्द मिलता है।

वह दूसरों के उपकार की प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करता है और अपने उपकर्ता की सत्कार श्रीर प्रेम की दृष्टि से देखता है।

श्रीर यदि उस उपकार का बदला चुकाना उसकी शक्ति के बाहर हुआ तो भी उसकी सारे जीवन वह कभी नहीं भूलता।

कृतज्ञ पुरुष त्राकाश के बादल की नाई है जो पानी बरसा कर पृथ्वी के फल, फूल, तरकारियों की बृद्धि करता है। प्रत्युत कृतग्नी का हृदय बालू की मरूमूमि की तरह है। वह बरसे हुए पानी को सोख कर त्रापने उदर में रख छोड़ती हैं। कुछ पैदा करना नहीं चाहती।

श्रपने कल्याणकर्ता से डाह न करो श्रीर न उसके किये हुये उपकार को छिपाने का प्रयत्न करो । क्योंकि यद्यपि उपकारबद्ध होने की श्रपेत्ता उपकार करना श्रच्छा है, यद्यपि उपकार से हमारी प्रशंसा होती है तथापि कृतज्ञ पुरुष की नम्रता हृद्य का द्वीभृत करती है श्रीर ईश्वर श्रीर मनुष्य दोनों की भली मालूम होती है ।

परन्तु घमंडी मनुष्य के उपकार की प्रहण न करी श्रीर न स्वार्थी श्रीर न लोभी मनुष्यों के साथ कुछ उपकार करो। क्योंकि घमंडी का धमंड तुम को लिजत करेगा श्रीर लोभी श्रीर मतलवी मनुष्य का स्वार्थ कभी दूर होने का नहीं।

# पांचवाँ प्रकरगा

#### निष्कपटता

ऐ मनुष्य, तू जो सचाई की केवल सुन्द्रता पर भूला हुआ है और उसके उपरी गुणों पर मोहित है वास्तव में तुम्हें उसके असली स्वरूप पर श्रद्धा रखनी चाहिये। उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिये क्योंकि सचाई पर लगे रहने से तेरा सत्कार होगा।

खरा मनुष्य दिल से बोलता है; धोखा और दृगाबाजी उसकी बातों में नहीं पाये जाते। फूठ बेालने में उसे खजा श्राती है श्रीर वह सिर नीचा कर लेता है परन्तु सत्य बेालते समय उसकी दृष्टि स्थिर श्रीर निश्चल रहती है।

वह श्रपने ऐसे निष्कपट मनुष्यों का सत्कार करता है। परन्तु ढेंगियों के ढोंग देखते ही उसे घृणा मालूम होती है। उसके श्राचरण में मुसंबद्धता होने के कारण वह कभी नहीं घबड़ाता; सच बोलने से नहीं दबता; किन्तु मूठ बोलने से घबड़ाता है। कपट का ब्योहार करना वह नीच समम्तता है श्रीर जे। वह दिख में सोचता है वही उसके मुख से निकलता है। वह दूरद्शिंता श्रीर सावधानी से श्रपना मुंह खोलता है। वह सत्य की छानबीन करता है श्रीर फिर समम्भ बूम कर बोलता है। ग्रेमभाव से वह उपदेश करता है। निडर होकर बुरा भला कहता है श्रीर जो कहता है उसे पूरा कर दिखाता है।

परन्तु एक ढोंगी के विचार उसके हृद्य में छिपे रहते हैं। वह सच बेालने का दम भरता है किन्तु जीवन भर दूसरों को ठगने का प्रयत्न करता है। वह दुःख में हंसता है, श्रानन्द में रोता है श्रौर उसकी बातें स्पष्ट नहीं होतीं। वह छुछूं दर की तरह रात्रि में काम करता है, किसी को मालूम नहीं होता श्रौर सोचता है कि मैं सुरचित हूं, किन्तु उसका भेद खुल जाता है श्रौर फिर उसे श्रपना मुंह काला करना पड़ना है। इस प्रकार उसे श्रपने दिन दुःख के साथ बिताने पड़ते हैं।

उसके मुंह की बातें उसके दिल की बातों के बिलकुल विरुद्ध रहती है। देखने में तो बेचारा बड़ा सीधा सादा श्रीर सदाचारी बना रहता है किन्तु हमेशा दूसरों का गला काटने के लिये तैयार रहता है।

हा ! कैसी मूर्खता है जितना प्रयत्न वह देाषों को छिपाने में करता है उतना उनके हटाने में करे तो उसके सब देाष दूर हो सकते हैं। ऐ ढोंगी मनुष्य श्रपने की जितने दिन चाहे उतने दिन छिपा ले परन्तु समय श्रावेगा जब तेरा सच्चा स्वरूप खुल जायगा श्रीर बुद्धिमान लोग तुम्हे देख कर हंसेंगे श्रीर तेरा तिरस्कार करेंगे।

# सातवाँ खण्ड

### ईश्वर

ईश्वर एक है। वह सृष्टि का कर्त्ता, ( जगत नियंता ) सर्वशक्तिमान सनातन, श्रीर श्रगम्य है।

सूर्य यद्यपि ईश्वर का विशुद्ध प्रतिबिग्ब है परन्तु वह ईश्वर नहीं है। वह श्रपनी ज्योति से संसार को प्रकाश देता है। उसकी उष्णता से तृण श्रश्नादि संसार की वस्तुश्रों को जीवन मिजता है।

जो परमेश्वर सर्वश्रेष्ट, मेधावी श्रीर द्याशील है केवल उसी की उपा-सना, श्रराधना श्रीर स्तुति करनी चाहिये श्रीर केवल उसी का कृतज्ञ होना चाहिये।

उसने अपने हाथों आकाश रूपी वितान फैलाया है। नचत्र ताराश्रहीं की चाल निश्चित की है, समुद्र की मर्थ्यादा बाँध दी है जिसका उल्लं-घन वह नहीं फर सकता और महाभूतों की अपने वश में रख छोड़ा है।

वह पृथ्वी को हिला देता है जिससे बड़े २ राष्ट्र नष्ट होकर काँपने लगते हैं। यह बिजली चमका देता है जिस से दुष्ट घवड़ा जाते हैं। केवल श्रपनी इच्छा मात्र से वह श्रनन्त ब्रह्माण्ड की रचना करता है श्रीर श्रपने ही हाथ से उस का लय कर डालता है।

इसिलये उसी सर्वशक्तिमान परमेश्वर के तेज के सामने श्रपना सर भुकाश्रो; उसकी क्रोधित न करो नहीं तो तुम्हारा नाश हो जायगा।

अपनी उत्पन्न की हुई सब वस्तुओं पर उसकी दृष्टि रहती है और उन पर वह बड़ी चतुरता के साथ शासन करता है।

उसने संसार के शासन के लिये नियम बनाये हैं। वे भिन्न २ लोगों के लिये भिन्न २ स्वरूप में हैं श्रीर प्रत्येक नियम उससे इच्छानुसार काम करता है। तेरे दिल की बाते वह जानता रहता है और तेरे इरादे उसे पहिले ही से मालूम रहते हैं। भविष्य की बातें उससे छिपी नहीं हैं और भाष में लिखी हुई बातें उसे मालूम रहती हैं।

उसके सब काम विचित्र हैं। उसके मंत्र श्रचिन्त्य हैं। उसका ज्ञान कल्पनातीत है। इस लिये उसके ज्ञान का सत्कार करो श्रीर उसके सर्व-श्रेष्ट शासन को नम्रता के साथ सिर मुकाश्री।

परमेश्वर द्यालु श्रॉर दानशील है। उसने द्या श्रोर वात्सल्यभाव से इस संसार की उत्पन्न किया है। उसकी सुजनता उसके प्रत्येक काम में दिखलाई पड़तो है। वह सम्पत्ति का भणडार श्रोर सिद्धि का केन्द्र है।

सृष्टि मात्र उसकी सुजनता प्रगट करती है। उसके सुख उसका गुणानुवाद गाते हैं। वह सृष्टि की सौन्दर्श्य से विभूषित करता है; ऋष देकर उसका पोषण करता है श्रौर पीड़ी दर पीड़ी तक श्रानन्द से उसे कायम रखता है।

जब श्रांख उठा कर हम श्राकाश को श्रोर देखते हैं तब उसका तेज मालूम होता है, जब हम पृथ्वी की श्रोर देखते हैं पृथ्वी सुजनता से भरी दिखलाई पड़ती है। पर्वंत श्रौर घाटियां उसकी स्तुति करती हैं श्रौर खेत, नदी श्रौर जङ्गल उसकी प्रशंसा की प्रतिथ्वनि करते हैं।

परन्तु ऐ मनुष्य ! तुमें उसने श्रपना एक मुख्य कृपापात्र बना रक्षा । है श्रीर सब प्राणियों की श्रपेता श्रेष्ठ स्थान दिया है। उसने तुमें श्रपना पद क़ायम रखने के लिये बुद्धि, समाज की उन्नति करने के लिये वाणी, श्रीर उसकी पूर्णता के। मनन करने के लिये विचार-शक्ति दी है।

उसने जोवन के नियम इतने श्रन्छे बनाये हैं श्रीर तेरी प्रकृति के श्रनुसार उसने ऐसे कर्तन्य निश्चित किये हैं कि उन नियमों के पालन करने से ही तुम्ने सचा सुख मिल सक्ता है इसिलये श्रनन्यभक्ति के साथ उसके गुण गावो, जिससे तुम्हारा हृद्य उसकी कृतज्ञा से पसीजे श्रीर श्रांसों से श्राँसुश्रों की धारा बहने लगे। श्रपनी वाणी से उसकी स्तुति

करो श्रीर ऐसे २ उत्तम काम करो जिससे यह मालूम पड़े कि तुम उसके नियमों का पालन कर रहे हो।

ईश्वर न्यायी श्रौर सत्यप्रिय हैं। इस लिये संसार का न्याय वह सचाई श्रौर निष्पचपात के साथ करता है। जब उसने श्रपने नियम सदु-हेश्य श्रौर द्या के साथ बनाये हैं तो उनके उल्लंघन करने वालों के। क्या वह दंड नहीं देगा ?

श्ररे भाई यदि तुम्हें जलदी द्गड न मिले तो यह न सोचा कि ईश्वर का हाथ निर्वल होगया है श्रीर न न्यर्थ की पोली २ श्राशा कर के श्रपने दिल का यह कह कर बहलाश्रो कि वह हमारे कामों को देख ही नहीं रहा है।

उसकी दिष्ट प्रत्येक श्रन्तःकरण की बातों पर पड़ती है श्रीर वह उन्हें हमेशा याद रखता है। वह न तो मनुष्यों की श्रीर न उनकी पद-वियों की ही कुछ परवाह करता है।

इस नश्वर पंचभूत शरीर से जब आत्मा निकल बाहर होगी तो ऊंच श्रौर नीच, धनवान श्रौर निर्धन, बुद्धिमान श्रौर मूर्फ अपने २ कर्म के श्रनुसार ईश्वर के सामने यथायोग्य फल पावेंगे। उसी समय दुर्जन कॉंपेंगे श्रौर भयभीत होंगे किंतु सज्जन उसके न्याय से प्रसन्न होंगे।

इसिलिसे सारे जीवन परमेश्वर से डरते रही और जो मार्ग उसने तुम्हारे सामने खोल कर रख दिया है उसी पर होकर चलो। विवेक की बातों पर ध्यान दो; संयम से अपनी इन्द्रियों के। अपने वश में करो, न्याय के। अपना पथ-प्रदश्क बनाओ, उदारता के। अपने हृद्य में स्थान दो, और धन्यवाद पूर्वक ईश्वर की भक्ति करो। ऐसा करने से तुम्हें इस लोक और परलोक दोनों में सुख मिलेगा।

ॐ शांतिः शांतिः शांतिः

#### उत्तरार्ध

### पहला खण्ड

सामान्यतः मनुष्य-प्राणी के विषय में

### पहला प्रकरगा

#### मानवी शरीर श्रौर उसकी बनावट

मनुष्य-प्राणी निर्धन श्रीर श्रज्ञान है, इस लिये उसे सद्देव नम्न रहना चाहिये। वह जिसको ज्ञान कह कर पुकारता है श्रीर जिसके लिये वह धमण्ड करता है, सच्चा ज्ञान नहीं है। यदि उसे सच्चे ज्ञान के जानने की इच्छा है, यदि वह जानना चाहता है कि ईश्वरीय शक्ति क्या है तो उसे श्रपनी शरीर की बनाबट का पहिले श्रवलोकन करना चाहिये।

मनुष्य की उत्पत्ति श्रद्भुत श्रीर भयजनक है इसलिये श्रपने उत्पन्न-कर्ता से भयभीत होता हुश्रा उसे उसकी प्रशांसा करनी चाहिये श्रीर उस पर दृढ़ विश्वास करके श्रानन्द-पूर्वक श्रपना जीवन व्यतीत करना चाहिये।

हमें ईश्वर ने अन्य प्राणियों की अपेता श्रेष्ठ क्यों बनाया है। इस लिये कि हम उसके कामों को देख कर उनसे शित्ता ग्रहण कर सकें। ऐ मनुष्य प्राणी, भला बतला तो सही, उसकी और उसके कामों की प्रशंसा हमें करना उचित है अथवा नहीं?

मनुष्य प्राणियों ही में श्रान्तरिक चैतन्यता क्यों है ? वह उसे कहां से श्रीर क्यों कर मिली। विचार करना मांस का धर्म नहीं है, श्रथवा तर्क करना कुछ इट्डियों का काम नहीं। सिंह नहीं

जानता कि कीटक मुक्ते ला जाउँगे श्रीर बैल का ज्ञात नहीं कि मैं बलि-दान के लिये खिला पिला कर मीटा किया जा रहा हूँ।

श्रन्य प्राणियों की श्रपेचा तुम में एक नवीन शक्ति है। यह शक्ति इन्द्रियगोचर ज्ञान की श्रपेचा एक विशेष ज्ञान का परिचय तुम्हारे जड़ शरीर को करा देती है। श्राइये, विचारें तो सही कि वह कौन सी ऐसी शक्ति है।

उसके निकल जाने पर भी यह शरीर पूर्णांवस्था में बना रहता है। इससे जान पड़ता है कि वह शरीर का कोई भाग नहीं है; किन्तु उससे श्रतग है। वह निराकार श्रौर सनातन है। वह कर्म करने में स्वतन्त्र है। इसिलिये यह बात सिद्ध है कि वह श्रपने कर्म के लिये उत्तरदायी है।

गधा श्रपने दांतों से घास-पात खाता है; किन्तु श्रन्न का उपयोग नहीं जानता मगर की रीद की हब्दी सीधी होती है; परन्तु वह मनुष्य की तरह सीधा नहीं खड़ा हो सकता।

ईश्वर ने जिस प्रकार इन्हें बनाया हैं उसी प्रकार उसने मनुष्य के भी बनाया है, परन्तु वह सब के पीछे पैदा किया गया है। श्रन्य प्राणियों पर उसे श्रेष्ठत्व श्रीर स्वामित्व दिया गया है; श्रीर उसे वेदों का सचा ज्ञान भी करा दिया गया है।

इसलिये मनुष्य प्राणी ईश्वर की सृष्टि में एक श्रमिमान की वस्तु है। यह बीच में रह कर प्रकृति, श्रौर पुरुष की एकता का श्रनुभव करता है। यह ईश्वर का एक ग्रंश है। उसे श्रपना गौरव ध्यान में रखकर बुराई की श्रोर प्रवृत्त नहीं होना चाहिये।

# दूसरा प्रकरण इन्द्रियों का उपयोग

हमारा शरीर श्रीर मास्तिष्क श्रन्य जीवधारियों की श्रपेता श्रेष्ट

है—ऐसी श्रपनी बड़ाई न हांके। घर के दीवालों की अपेचा घर का मालिक ही श्रिधिक श्रादरणीय होता है।

बीज बोने के पहिले ही ज़मीन तैयार कर लेनी चाहिये। घड़े बनाने के पहिले ही कुम्हार की श्रपनी मिट्टी तैयार कर लेनी चाहिये।

जिस प्रकार ईश्वर समुद्र की हुक्म देता है कि तेरी जहरें इस स्रोर बहें दूसरी स्रोर नहीं, वे इतनी ऊँची हों, इससे ऋधिक नहीं; वे इतना शोर करें इससे ऋधिक शोर न करें उसी तरह ऐ मनुष्य! तू भी अपने आत्मबल द्वारा इस शरीर से उसी प्रकार काम ले जिसमें सब इन्द्रियां तेरे वश में रहें।

यह शरीर पृथ्वी हैं; हड्डियां उसकी सँभाखे रहने वाले खम्भे हैं। जीवात्मा राजा है। इन्द्रियां प्रजा हैं। जिस प्रकार राजा की चाहिये कि वह श्रपनी प्रजा की राजविद्रोह करने से रोके उसी प्रकार मनुष्य का धमें है कि वह प्रजा रूपी इन्द्रियों की श्रपने वश में रक्खे।

जिस प्रकार समुद्र का पानी बाद्ज द्वारा बरस कर निद्यों में जाता है। श्रीर निद्यों से फिर नहीं पानी जौट कर समुद्र में श्राजाता है, उसी प्रकार मनुष्य का चैतन्य उसके हृद्य से निकज कर बाहर के श्रवयबों में जाता है श्रीर नहाँ से घूम-घाम कर फिर श्रपने स्थान में जौट जाता है। इन दोनों का क्रम बराबर ऐसा ही जारी रहता है। श्रीर इस प्रकार दोनों परमेश्वर के नियम का पाजन करते हैं।

क्या तेरी नाक सुगन्ध लेने का द्वार नहीं है ? क्या तेरा मुँह पेट से भोतर श्रन्छे २ भोजन के पदार्थ भरने का द्वार नहीं है ? श्रवश्य है, परन्तु बाद रख, बहुत देर के परचात् सुगन्ध से मन ऊब उठता है; श्रौर भोजन के पदार्थ फीके मालूम होने लगते हैं।

क्या तेरी आंखें तेरे शरीर की चौकसी करने वाले पहरूचे नहीं हैं ? तथापि कितने बार सत्य असत्य के निर्णय करने में वे चूक जाती हैं। इसिंजिये मन को अपने वश में रक्खो; अपनी बुद्धि को अपने हित की श्रोर लगाने का श्रभ्यास करें। (नेत्रादि) उसके मन्त्री हमेशा श्राप से श्राप सत्य की श्रोर लगे रहेंगे।

श्रहा ! तेरा हाथ क्या एक श्रद्भुत वस्तु नहीं है ? क्या उसका सा सारी सृष्टि में कोई है ? मालूम है, यह तुफे क्यों दिया गया ? वास्तव में भाई-बन्धुओं की सहायता करने के लिये।

परमेश्वर ने सब जीवधारियों में तुम्हीं को खजायुक्त क्यों बनाया? जब तुम्हें खजा मालूम होती है वह उसी समय चेहरे से टपकने खगती है। इसलिये कोई खजा-जनक कार्य न करो। भय श्रीर उद्देग करके तुम अपने चेहरे की कान्ति को क्यों नष्ट कर रहे हो? पाप कर्म करना झेड़ दो, फिर तो तुम स्वयं कहोगे कि भय करना मेरी प्रकृति के विरुद्ध श्रीर उद्देग करना नामर्दी है।

निदा में दिखलाई देने वाली श्राकृतियां मनुष्य प्राणियों से ही बेालती हैं, इसलिये उनकी श्रवहेलना न करो वे ईश्वर-प्रेरित हैं।

ऐ मनुष्य! केवल तुभी की बोलने की शक्ति दी गई हैं। श्रपने विशिष्ट श्रिधिकारों के लिये श्राश्चर्य कर देने वाले की यथोचित प्रशंसा कर; श्रीर श्रपने लड़कों की विवेकी श्रीर ईश्वरभक्तिपरायण बना।

### तीसरा प्रकरण

मनुष्य की आत्मा, उसकी उत्पत्ति और धर्म

यदि हम शरीर की श्रोर देखें तो मालूम होता है कि श्रारोग्यता, बल श्रीर सीन्दर्य्य ईश्वरीय देन हैं। इन सबों में श्रारोग्यता का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। जो सम्बन्ध सत्य श्रीर श्रात्मा का है वही सम्बन्ध श्रारोग्यता श्रीर शरीर का है।

ऐ मनुष्य ! इस बात का ज्ञान कि, तेरे आत्मा है, अन्य सब ज्ञानों की अपेता अधिक निश्चित, और सब सत्यों की अपेता अधिक स्पष्ट है। इसिलये नम्र बनो, परमात्मा को धन्यवाद दो, किन्तु इसको पूर्णस्य से जानने का प्रयत्न न करो; क्योंकि श्रक्य होने के कारण उसका पूर्ण ज्ञान श्रसम्भव है।

विचारशक्ति, बुद्धि तर्क पद्धित और मनः संकल्प, इनमें से कोई भी श्रात्मा नहीं है। ये तो उसके काम हैं — मूलतत्व नहीं हैं।

उसकी ही सहायता से उसकी तलाश करे। उसके ही गुर्णों से उसे पहिचानों। सिर के बालों और आकाशस्य तारों की अपेचा उसके गुर्णों की संख्या अधिक है।

श्ररब के लोगों की यह धारणा है कि एक श्रात्मा के खरड खरड करके सब की बांट दिये गये हैं; श्रीर मिश्र देश के लोगों का ख्याल है कि, प्रत्येक मनुष्य की बहुत सी श्रात्मायें हैं। इन दोनों में से कोई मान्य नहीं है। तुम्हारी धारणा यह होनी चाहिये कि, हृद्य की तरह तुम्हारी श्राला भी एक ही है।

क्या सूरज गीली मिट्टी को कड़ी नहीं करता ? क्या वह मोम के पिचलाता नहीं ? जिस प्रकार सूरज एक साथ देा काम कर सक्ता है उसी प्रकार श्रात्मा भी देा विरुद्ध बातें एक साथ कर सक्ती हैं।

जिस प्रकार बादल से घिर जाने पर भी चंद्रमा श्रपना धर्म नहीं छे। इता, श्रथांत् प्रकाश करता रहता है, उसी प्रकार मूर्ख के हृद्य में भी श्रात्मा श्रपना धर्म नहीं छोड़ती—निर्दोष श्रीर पूर्ण रहती है।

• वह ग्रमर है, स्थायी है, श्रौर सब प्राणियों में एक ही सी है। श्रारोग्यता से उसकी सुन्द्रता बढ़ जाती है; श्रौर सतत श्रभ्यास से वह उत्साहान्वित होती है।

वह तुम्हारे पीछे भी जीवित रहेगी; परन्तु ऐसा ख्याल न करो कि उसका जन्म तुम्हारे पहिले हुआ था; वह तेरे शरीर के साथ बनाई गई थी। उसकी उत्पत्ति तेरे मांस के साथ हुई थी। हम सर्वगुणसम्पन्न हैं, इसिलये न्याय से; श्रोर हम दुर्गु शी हैं; इस लिये द्या से वह मिलनेवाली नहीं। न्याय श्रोर द्या हम पर ही श्राश्रित हैं; श्रोर उनके उत्तरदायी हमी हैं।

मृत्यु किये हुए कुम्मों से बचा लेगी; ऐसा ख्याल न करो श्रौर न यही समभो कि चरित्रश्रष्ट होने पर हमारी जांच परताल न की जायगी। ईश्वर की सत्ता की मर्यादा नहीं है, उसकी लीला श्रपरम्पार है; उसकी कुछ भी श्रशक्य नहीं है।

रात कितनी गई, सुर्गा इस बात के जानता है। बांग देकर कहता है, उठो सबेरा हो गया। कुत्ता अपने मालिक के पैरों की आहट पहि-चानता है। पैर में घाव हो जाने पर बकरा उसे आराम करने वाली बनस्पति की ओर दौड़ जाता है। फिर भी यह सब जब मर जाते हैं तो इनकी आत्मा पंचतत्व में मिल जाती है; केवल मनुष्य की आत्मा जीवित रहती है।

पिचयों की इन्द्रियाँ हमारी इन्द्रियों से श्रिधिक तीषण हैं, इसिलिये उनकी ईर्षा न करो। खूबी किसी वस्तु के रखने में नहीं किन्तु उसके उचित उपयोग करने में हैं।

यदि तेरे कान बारहिसंहे के कान की तरह होते, श्राँखें गिद्ध की तरह तीच्या होती, घायोन्द्रिय कुत्ते की तरह होती, स्वादेन्द्रिय बन्दर की तरह होती श्रथवा तेरी कल्पनायें कछ्ये के सहश होतीं तो भी क्या, बिना बुद्धि के तुमको इन सब से कोई लाभ हुआ होता? उपर्युक्त सभी प्रायाी मरयाशील ही हैं फिर भी क्या इनमें से किसी के विचार प्रकट करने की शक्तिहैं? क्या तुमने उन्हें कभी कहते सुना है कि हमने ऐसा किया।

जिसने हमको श्रात्मा दिया है उसी की यह प्रतिमा है। उसपर तुम पूर्ण विचार नहीं कर सकते। उसकी स्तुति करना तुम्हारी शक्ति के बाहर है। इसिलये सदा सर्वदा उसके बड़प्पन की याद रक्खा। कितना बड़ा बुद्धि-वैभव तुम्हारे सुपुर्द किया गया है, इस बात का न भृला। जिससे भलाई होती है उससे बुराई भी होती है, इसलिए उसे सन्मार्ग में लाने का प्रयद्ध करो।

भीड़ में तुम उसे खा नहीं सकते हो श्रीर न हृद्य-कपाट में ही उसे रोक रख सकते हो। खाभ करने ही में उसे श्रानन्द श्राता है, श्रीर इससे तुम उसे पराङ् भुख नहीं कर सकते।

श्रात्मा कभी ख़ाली नहीं बैठी रहती। उसके प्रयत्न विश्व-स्थापक हैं उसकी चपलता द्वाई नहीं जा सकती। पृथ्वी के सिरे में कोई वस्तु रख दीजिये, उसको वह प्राप्त कर लेगी। श्रासमान की चोटी में कोई वस्तु रख दीजिये, वहां भी उसकी दृष्टि पहुँच जायगी। प्रत्येक नई वस्तु की छान बीन करने ही में उसे श्रानन्द मिलता है। जिस प्रकार रेगिस्तान में मनुष्य पानी की खोज में भटकना फिरता है, उसी प्रकार इस संसार में श्रात्मा ज्ञान की तलाश में भटकनी फिरती है।

श्रात्मा बड़ी चंचल है, इसिलये उसकी चौकसी करो; वह श्रनियंत्रित है, इसिलए उसे श्रपने दाब में रक्लो; वह उपद्वी है, इसिलये उसे श्रपने वश में किये रहो; वह पानी से भी पतली, मोम से भी कोमल श्रीर वायु से भी श्रिधिक चञ्चल है, तब भला बत्तलाश्रो तो सही क्या कोई वस्तु उसे बांध सकती है?

पागल मनुष्य के हाथ तलवार की नाँई विवेकहीन पुरुष में श्रात्मा समभनी चाहिये।

सत्य ही त्रात्मा का उद्देश है। श्रनुभव श्रौर बुद्धि उस सत्यता को द्वंदने के साधन हैं। ये साधन श्रीनिश्चित श्रौर अमजनक हैं ? उनके द्वारा वह सत्य किस प्रकार प्राप्त कर सकती है ?

बहुमत होना कुछ सत्य का प्रमाण नहीं है। क्योंकि जनता सामान्यतः श्रज्ञ हुश्रा करती है।

श्रात्मा की परीचा, श्रपने उत्पन्नकर्ता का ज्ञान श्रीर उसकी श्राराधना ही वस्तुतः सच्चे ज्ञान मिलने के साधन हैं। इनसे बढ़कर जानने के श्रीर क्या साधन हो सकते हैं ?

### चौथा प्रकरगा

### मानवी जीवन और उसका उपयोग

जिस प्रकार प्रभात काल लवा पत्ती को, सायंकाल की धूसरता उल्लू को, शहद मधुमक्ती को श्रीर मृत शरीर गिद्ध को प्रफुल्लित करते हैं उसी प्रकार जीवन मनुष्य के लिये प्यारा है। मानवी जीवन चाहे उज्ज्वल भले ही हो, किन्तु वह श्रांखों को चकाचौंध में नहीं डालता,चाहे वह निस्तेज भले ही हो, फिर भी निराशा उत्पन्न नहीं करता, वह चाहे जितना मधुर हो, फिर भी उससे जी नहीं ऊबता। चाहे सड़ कर वह बिगड़ गया हो फिर भी छोड़ा नहीं जाता। इतना होने पर भी उसका सचा मूल्य कौन जान सकता है?

बुद्धिमत्ता इसी में है, जब जीवन की कद्र उतनी ही की जाय जितनी योग्यता है। मूर्खों की तरह न तो यह समभो कि जीवन की अपेचा दूसरी कोई वस्तु अधिक मूल्यवान नहीं है, श्रोर न ढोंगी बुद्धिमानों की तरह यह ही ख्याल करों कि जीवन निःसार है। केवल अपने स्वार्थ ही के लिये उस पर आसक्त न होश्रो, बल्कि उससे होने वाले दूसरों के हित का ध्यान रक्ला।

सोना देने पर भी जीवन नहीं खरीदा जा सकता श्रीर न ढेर के ढेर हीरे खर्च करने पर गया हुश्रा समय फिर वापस मिल सकता है। इसिलये प्रत्येक च्या को सद्गुण संम्पादन करने में ही लगाना बुद्धिमानी का काम है।

हमारा जन्म न हुन्ना होता अथवा जन्मते ही हम मर गये होते तो अच्छा होता—ऐसा न कहा और न अपने उत्पन्नकर्ता से यह पूछो कि ''यदि हम पैदा न होते तो तू बुराई किसके लिये बनाता'' ? ऐसे २ प्रश्न करना भूल का काम है क्योंकि भलाई बुराई तुम्हारे हाथ में है और भलाई न करने का नाम बुराई है। यदि मछली के। मालूम हो जाय कि चारे के नीचे केंटिया है तो क्या वह उसे निगल जायगी? यदि सिंह जान ले कि यह जाल मेरे फेँसाने के लिये विछाया गया है तो क्या वह उसमें घुस जायगा? उसी प्रकार यदि यह बात मनुष्य की विदित हो जाय कि जीवात्मा भी शरीर के साथ नष्ट हो जायगा तो क्या वह कभी जीने की इच्छा करेगा?

जिस प्रकार पत्ती एकाएक पिंजड़े में फंस जाने पर पटक पटक कर अपने शरीर की दुर्गति नहीं कर डालता, उसी में पड़ा पड़ा अपना दिन ब्यतीत करता है, उसी प्रकार जिस स्थिति में हो उससे भागने का प्रयत्न न करो, उसी में संतोष रक्खो, समक्त कि हमारे भाग्य में यही बदा था।

यद्यपि तुम्हारी स्थिति के मार्ग काँटेदार हैं, किन्तु वे दुखदाई नहीं हैं। उन सबों को श्रपनी प्रकृति के श्रनुकूल बनालो। जहां किंचित् भी बुराई देख पड़े, समम लो कि वहां बड़ी सावधानी की श्रावश्यकता है।

जब तक तुम पुत्राल के बिछीना पर लेटे हो तब तक तुम्हें बड़ी गहरी नींद श्रावेगी, किन्तु जहां गुलाब के फूलों का बिछीने सोने को मिला तहां काटों से बचने की चौकसी करनी पड़ी।

गहिंत जीवन से यशस्वी मृत्यु श्रच्छी है। इसिलिये जितने दिन तुम यश के साथ जीवित रह सकते हो, उतने ही दिन जीवित रहने का प्रयद्ध करो। हाँ, यदि तुम्हारा जीवन लोगों को तुम्हारी मृत्यु से श्रिधिक उपयोगी जान पड़े तो उसकी श्रिधिक रचा करना भी तुम्हारा कर्तन्य है।

मूर्ख मनुष्य कहते कि जीवन श्रल्प है, किन्तु तुम ऐसा न कहो; क्योंकि श्रल्प जीवन के साथ चिन्तायें भी तो श्रल्प ही रहती हैं।)

जीवन का निरुपयोगी भाग निकाल डाला जाय, तो क्या बचेगा? बाल्यावस्था, बुढ़ापा सोने का समय, बेकार बैठे रहने का समय, श्रीर बीमारी के दिन शेष यदि जीवन के सम्पूर्ण दिनों में से निकाल दिये जायं तो कितने थोड़े दिन शेष रह जाते हैं।

मनुष्य जीवन ईश्वरीय देन हैं। यदि वह ब्राल्प है तो उससे सुख

भी श्रिधिक होगा। दीर्घ गर्हित जीवन से हमको क्या लाभ ? क्या श्रिधिक दुष्कर्म करने के लिए श्रपना जीवन बढ़वाना चाहते हो ? श्रव रही बात भलाई करने की। तो क्या वह जिसने तुम्हारा जीवन परिमित कर दिया है उतने दिन के कर्मों को देख कर सन्तुष्ट न होगा।

ऐ शोक के पुतले मनुष्य; तू श्रिधिक दिनों तक क्यों जीवित रहना चाहता है ? केवल श्वांस लेने के लिए खाने पीने के लिये श्रीर संसार का मुख भोगने के लिए ? यह तो पहले ही जाने कितने बार तू कर चुका है। बार बार वही वही करना श्ररुचिकर श्रीर न्यर्थ नहीं है ?

क्या तू अपने गुणों और बुद्धि की वृद्धि करेगा र परन्तु शोक ! न तो तुमें कुछ सीखना है और न तुमें कोई शिचक मिलता है र तुमें जो अल्प जीवन दिया गया है जब तू उसी का सदुपयोग नहीं करता तो दीर्घ जीवन के लिये फिर क्यों अभिलापा करता है ?

हम में विद्या का ग्रभाव है, इसके लिये तू क्यों पश्चात्ताप करता है ? उसका ग्रन्त तो तेरे ही साथ स्मशान में हो जायगा। इसलिये इस संसार में ईमानदार बन कर रह, तभी तू चतुर कहलायेगा।

"कौब्वे श्रीर हिरनों की श्रवस्था १०० वर्ष की होती हैं; श्रीर हमारी श्रायु इतनी दीर्घ क्यों नहीं होती ?" ऐसा ध्यान में भी न लाश्रो छि: छि: तुम श्रपनी समता कीव्वों श्रीर हिरनों से करते हो। यदि उनसे तुलना करने बैठो तब भी उनमें विशेष गुण मिलेंगे, वे तुम्हारी तरह न तो मगड़ालू हैं श्रीर न कृतन्नी हैं, उलटे वे तुम्हें उपदेश करते हैं कि निष्कपट श्रीर सादगी के साथ जीवन व्यतीत करने से बुढ़ापे में सुख होता है।

क्या तुम श्रपने जीवन की इन पशु पिचयों से श्रधिक उपयोगी बना सकते हो ? यदि नहीं तो श्रल्प जीवन तो तुम्हें मिलना ही चाहिये।

मनुष्य जानता है कि मैं थोड़े दिन तक इस संसार में रहूंगा तब भी अत्याचार करने के लिये संसार को अपना गुलाम बना कर छोड़ता है। बिंद कहीं वह श्रमर होता तो न मालूम कितना भीषण श्रत्याचार करता।

ऐ मनुष्य ! तुभे जीवन बहुत काफ़ी मिला है। परन्तु तू इसे न जानता हुआ सदैव दीर्घ जीवन के लिए भींकता है। सच तो यह है कि, तुभे दीर्घ जीवन की कुछ भी आवश्यकता नहीं क्योंकि तू उसका दुरुपयेग कर रहा है। तू उसे इस तरह व्यर्थ गंवाता है जैसे तुभे आवश्यकता से अधिक जीवन दिया गया हो। और फिर भी शिकायत करता है कि मेरा जीवन दीर्घ नहीं बनाया गया !

मनुष्य, सम्पत्ति का ठीक ठीक उपयोग करने से धनवान् होता है। केवल धन की प्रचुरता से ही वह धनी नहीं कहा जा सकता। विज्ञ जन पहले ही से वह संयम पूर्वक रहते हैं। श्रीर श्रागे भी संयम का ध्यान रखते हैं। परन्तु मूर्खों का हमेशा ही "श्रीगर्णशायनमः हुश्रा करता है।

"चलो प्रथम धनोपार्जन करले श्रीर फिर इसका उपयोग कर लेंगे" ऐसा विचार छोड़ दो। वह, जो वर्तमान समय का दुरुपयोग करता है। एक प्रकार से श्रपना सर्वस्व गंवा रहा है। सैनिक के हृद्य की बाख सहसा बेध देता है। उसे कुछ ख़बर नहीं कि यह बाख कहां से श्राया। उसी प्रकार मृत्यु मनुष्य की एकाएक श्रा धर द्बीचती है जब उसे स्वम में भी यह ख्याल नहीं होता कि मैं इस प्रकार काल का श्रास बन जाऊंगा।

श्रव बतलाइये जीवन क्या है जिसकी लोगों के इतनी उत्कट इच्छा रहती है? श्रथवा श्वासोच्छवास क्या वस्तु है जिसका चाव जन साधारण इतना करते हैं? उत्तर यही देना पड़ेगा कि यह जीवन अमोत्पा-दक श्रौर श्रापत्तिपूर्ण है। इसके श्रादि में श्रज्ञान, मध्य में दुःल श्रौर श्रंत में शोक होता है।

जिस प्रकार एक लहर दूसरी लहर को धका देती है और फिर दोनों पीछे से श्राई हुई तीसरी लहर में श्रंतर्भृत हो जाती हैं, उसी प्रकार जीवन में एक संकट के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा श्रीर तीसरे के बाद चौथा ऐसे ही नये नये संकटों का श्राना जाना लगा रहता है, प्रस्तुत बड़े संकट में पूर्व के छोटे छोटे संकट विलीन हो जाते हैं। यदि सच पूछिये तो हमारे भय ही हमारे वास्तविक संकट हैं श्रीर श्रसंभव बातों के पीछे पड़ कर निराशाश्रों को मोल लेते हैं।

मूर्ख मृत्यु की डरते हैं; श्रीर श्रमर होने की भी इच्छा करते हैं।

जीवन का कौनसा भाग हम हमेशा श्रपने साथ रखना चाहते हैं? यदि कहिये जवानी, लो क्या जवानी व्यभिचार, श्रौर धष्टता में व्यतीत करने के लिये मांग रहे हो ? श्रौर यदि कही बुढ़ापा, तो क्या निर्वीर्थ श्रवस्था ही तुम्हें श्रधिक पसन्द है ?

ऐसा कहा जाता है कि, सफेद बालों का बड़ा सत्कार होता है। यह बात सच है, परन्तु सद्गुण यौवन का भी मान बढ़ा सकता है, बिना सद्गुणों के बुढ़ापे का प्रभाव श्रात्मा की श्रपेता शरीर पर ही श्रधिक पड़ता है।

कहते हैं कि, वृद्ध पुरुषों का आदर इसिलये होता है कि ये विश्वं ख जता का तिरस्कार करते हैं। परन्तु जब हम देखते हैं कि वे व्यसन और विषय का तिरस्कार स्वयं नहीं करते, किन्तु व्यसन और विषय स्वयं उनका ही तिरस्कार करते हैं, तब हमें यही कहना पड़ता है कि लोगों का उपर्युक्त कथन कुछ बहुत संत्य नहीं है।

श्रतएव यौवन काल में सद्गुणों के उपलब्ध करो तभी बुढ़ापे में भी सन्कार होगा ।

## दूसरा खण्ड मानवी दोष श्रीर उनके परिगाम

--:0:---

## पहला प्रकरण

बृथाभिमान

मनुष्य का मन चंचल है। उच्छूँ खलता जहां चाहती है उसे खींच ले जाती है। निराशा उसे व्याकुल किये रहती है, श्रौर भय कहता है कि, मैं तुमे खा ही डालूँगा। किन्तु इन सब की श्रपेचा मन पर श्रहं-कार की ही सत्ता श्रधिक है। इसिलये मानवी श्रापित्तयों के। देखकर श्राँस् न बहाश्रो, बिक उनकी मूर्खता पर यदि हँसो ते। कोई हानि नहीं। श्रहंकारपूर्ण मनुष्य का जीवन स्वप्न के समान होता है।

मनुष्यों में सब से श्रधिक प्रसिद्ध योद्धा भी यदि श्रहंकार रखता है तो उसका श्रस्तित्व व्यर्थ है। जनता श्रस्थिर श्रीर कृतन्न है, इसिलये बुद्धिमानों के इसकी विशेष परवाह न करनी चाहिये।

जो मनुष्य ग्रपना वर्तमान काम घंघा छोड़कर सोचने बैठता है कि
भविष्य में जब हमें बड़ा पद मिलेगा तो हम क्या २ करेंगे, वह मनुष्य
वर्तमान जीविका से भी हाथ घो बैठता है; क्योंकि दूसरे उसकी ताक
लगाये रहते हैं, श्रौर श्रंत में फिर उसे धूल ही फांककर रहना पड़ता है।
इसिलये श्रपने बर्तमान पद के काम ठीक ठीक करें। ऐसा करने से
भविष्य के उच्च काम भी तुम बड़ी चौकसी से कर सकोंगे।

श्रहङ्कार मनुष्य की श्रन्धा बना देता है। इसी के कारण श्रपने मन के विचार श्रव्ही तरह उसकी समक्ष में नहीं श्राते! श्रहङ्कार के कारण जब तुम श्रपने की नहीं देख सकते तब दूसरे तुम्हें श्रवश्य ही श्रव्ही तरह देखते रहते हैं। देसू का फूल देखने में सुन्दर होता है और निरुपयोगी होने पर भी उत्कृष्ट मालूम पड़ता है, परन्तु महक कुछ भी नहीं होती। ऐसी ही स्थिति उस मनुष्य की होती है जो दिखलाता तो श्रपने के बहुत है, परन्तु सद्गुणों से हीन है।

श्रहंकारी का हृदय देखने में तो शांत होता है, किन्तु दुःख के मारे भीतर ही भीतर पकता रहता है। उसकी चिन्तायें उसके सुखें। से कहीं ज्यादा हैं।

उसकी न्ययता दीर्घ होती है, वह रमशान में भी नष्ट नहीं होती। वह श्रपनी पहुँच से बाहर श्रपने विचारों को ले जाता है। वह चाहता है कि मृत्यु के पश्चात मेरी प्रशंसा हो, परन्तु जिन लोगों से इस बात की उसे श्राशा होती है वे ही उसे धोखा देते हैं।

जिस प्रकार विवाह करके स्त्री से संबंध न रखना असम्भव है उसी प्रकार मनुष्य के लिये यह आशा करना वृथा है, कि मृत्यु के पश्चात् लोग मेरी प्रशंसा करें श्रीर उससे मुक्ते सुख हो।

सारे जीवन श्रपना कर्तंच्य करते रही। लोग यदि उसके विषय में कुछ भला बुरा कहें तो उस पर ध्यान न दो। तुम्हारी योग्यता के श्रजु-सार तुम्हारी जो प्रशंसा हो उसी में संतोष रक्लो। उसी के सुनने में तुम्हारे वंशजों की श्रानन्द मिलेगा।

तितली की जिस प्रकार श्रपना रङ्ग नहीं दिखलाई पड़ता श्रथवा चमेली की सुवास स्वयं चमेली की नहीं मालूम होती, उसी प्रकार डींग हांकने वाले पुरुष की श्रपने गुण दृष्टिगोचर नहीं होते। वह चाहता है दूसरे उनकी देखा करें।

वह कहता है कि, मेरे इस सोने चांदी और उत्तमोत्तम वस्तुओं से क्या लाभ, यदि लोगों के यह न मालूम हो और वे उनकी प्रशंसा न करें। किन्तु याद रखना चाहिये कि यदि सचमुच इसकी यह इच्छा है कि लोग उसके विपुत धन को देखें, और उसकी प्रशंसा करें तो उसे चाहिये कि भूखों के प्रश्न और नङ्गों को वस्त्र दे।

निरर्थंक शब्दों में दूसरें। की वृथा खुशामद क्यों करते हो ? तुम जानते हो कि जब कोई तुम्हारे सामने "हाँ जी हाँ जी" करता है, तब तुम उसकी श्रोर कितना ध्यान देते हो! खुशामदी मनुष्य जान बूक्त कर तुमसे फूठ बोलता है, श्रौर वह भी जानता है कि तुम उसकी धन्यवाद दोगे परन्तु तुम सदैव उससे सत्य श्रीर सरल भाषण करो; इससे वह भी ऐसा ही करेगा।

वृथाभिमानी पुरुष श्रपने ही विषय का वार्तालाप करने में प्रसन्ध होता है, परन्तु वह नहीं समक्ता कि, दूसरे उसे सुनना पसन्द नहीं करते।

यदि उसने कोई श्रन्छा काम किया, श्रथवा उसके पास कोई उत्तम वस्तु हुई, तो वह बड़ी खुशी के साथ लोगों से कहता फिरता है। वह चाहता है दूसरे उसका गुण गान करें, किन्तु उसकी श्राशा निराशा के रूप में परिएत हो जाती है। लोग कहते तो हैं कि श्रमुक मनुष्य ने श्रमुक काम किया, श्रमुक मनुष्य में श्रमुक गुण हैं, परन्तु पीछे से यह भी कहने लगते हैं कि देखों तो वह मनुष्य कितना धमंदी है।

मनुष्य एक द्फे में कोई काम नहीं कर सकता। जो मनुष्य श्रपना ध्यान बाहरी सौन्दर्य पर लगाता है श्रान्तरिक मूल तत्व की खी बैठता है। श्रप्राप्य प्रलोभनों के पीछे लगा रहता है, श्रौर जिससे उसका गौरव होगा जिससे उसका मान मिलेगा उसकी कुछ परवाह नहीं करता।

# ट्रूसरा प्रकरण चंचलत

ऐ मनुष्य ! प्रकृति तुम्मे सद्देव चंचल बनाने का प्रयत्न करती है, इसितये उससे हमेशा सावधान रह।

तू माँ के गर्भ से ही चंचल श्रौर श्रस्थिर है, पिता की चंचलता भी तुम में उतर त्राई है, ऐसी दृशा में तू निश्चल त्रौर स्थिर किस प्रकार बन सकता है?

जिसने तेरा शरीर बनाया, उसने तुभे कमज़ोरी भी दी। श्रौर जिसने तुभे श्रात्मा दी उसने तुभे इदता का हथियार भी दिया। उस हथियार का उपयोग कर। उसका उपयोग करने से बुद्धिमान बनेगा, श्रौर बुद्धिमान होने से तू सुखी होगा।

जो मनुष्य कोई एक श्राध श्रन्छा काम करता है, उसे बहुत समक बूक्ष कर श्रपनी बड़ाई मारना चाहिये। क्योंकि वह उस काम को श्रपनी इच्छा से नहीं कर पाता है। वह काम या तो बाहरी प्रोत्साहन से श्रथवा घटनाचक्र के फेर-फार में पड़कर, बिना किसी निश्चय के, श्राप से श्राप, हो जाया करता है इसिलिये काम का श्रेय घटनाचक्र श्रौर प्रोत्साहन के। ही मिलना चाहिये।

मनुष्य स्वभाव की देा कमज़ोरियाँ हैं--चित्त की व्ययता श्रीर श्रस्थि-रता। इसिलये किसी काम की प्रारंभ करते समय इन दोनों कमज़ोरियों से होशियार रहे।।

चंचलता के साथ काम करना एक बहुत ही निन्द्नीय बात है। इस चंचलता की हम उसी समय वशीभूत कर सकते हैं जब मन की दृढ़ता का श्रवलम्ब लें।

चंचलचित्त मनुष्य जानता है कि मैं चंचल हूँ, परन्तु वह यह नहीं जानता कि मैं ऐसा क्यों हूँ। वह देखता है कि मैं अष्ट हो रहा हूँ परन्तु अष्ट होने का कारण उसे नहीं सूक्ष पड़ता। सत्य बातों में चंचलता करना छोड़ दो, लोग तुम्हारा विश्वास करने लगेंगे।

काम करने के लिये कुछ नियम बनाली और देखी कि वे ठीक हैं, श्रथवा नहीं। यदि ठीक जान पड़े तो स्थिर चित्त होकर उन्हीं के श्रनु-सार काम करना प्रारंभ कर दो। इस प्रकार मनोविकार तुम्हें तङ्ग नहीं करेंगे, चित्त की दृढ़ता सद्गुणों को स्थिर करके कठिनाइयों को दूर करेगी। श्रीर चिन्ता तथा निराशा को तुम्हारे पास तक श्राने का साहस नहीं होगा। किसी मनुष्य की बुराई पर विश्वास न करो जब तक तुम उसे न देखलो। श्रीर बुराई यदि सचमुच देखने में श्रावे तो उसे भूल जाश्रो।

जिससे शत्रुता हो चुकी उससे फिर मित्रता नहीं हो सकती, क्योंकि मनुष्य श्रपने दोष सुधारने का प्रयत्न नहीं करता।

जिसने श्रपने जीवन के कुछ नियम नहीं बनाये उसके काम ठीक किस प्रकार हो सकते हैं ? जो विचार-शक्ति से काम नहीं लेता उसके काम भी ठीक नहीं उत्तरते।

चंचल पुरुष का चित्त शांत नहीं रहता। वह उन लोगों की शांति को भी भक्त करता है जिनके साथ वह उठता बैठता है। उसका जीवन बेढंगा होता है। उसके काम बेतुके होते हैं। श्रीर उसका चित्त हमेशा वायु की तरह रुख बदला करता है।

श्राज तुम्हें वह प्यार करता है श्रीर कल ही घृणा कर सकता है। क्यों ? उसे स्वयं नहीं मालूम कि मैंने पहिले क्यों प्यार किया; श्रीर श्रव क्यों घृणा करता हूँ।

श्राज तुम्हारे साथ श्रत्याचार करता है, कल वह तुम्हारे नौकर से भी श्रिधिक नम्र हो सकता है। क्यों ? बस इस लिये कि श्रिधिकार के बिना जो श्राज उद्धतस्वभाव है वह श्रिधीनता के बिना कल दास भी बन सकता है।

श्राज जो मनुष्य खूब खर्चीला है, कल संभव है वह पेट भर मोजन भी न करें। जो नियमित नहीं है, उसकी यदि ऐसी दशा हो, तो इसमें श्राश्चर्य ही क्या है?

कोई नहीं कह सकता कि गिरगिट का रङ्ग काला है, लाल है, अथवा पीला है, बस इसी प्रकार चंचल चित्त पुरुषों के चित्त का पता लगाना भी बड़ा कठिन है।

ऐसे मनुष्य का जीवन स्वप्न के सदश नहीं तो ऋौर क्या है ? प्रातः प्रसन्न मुख उठता है, दोपहर में मिलन बदन हो जाता है। ऋभी ईश्वर तुल्य बना है, फिर कीड़े मकेड़ों की तरह चुद्र बन जाता है। घड़ी हैंसता है, घड़ी रोता है। घड़ी काम करने लगता है श्रोर घड़ी छोड़ देता है।

ऐसी दशा में सुख-दुःख, यश-श्रपयश, हर्ष विषाद सब उसके लिये बरावर हैं। इनमें से कोई चिरकाल तक नहीं टिकते।

चंचल मनुष्य का सुख बालू की नीवँ पर बने हुए राज प्रासाद की। नाई है। चंचलता रूपी वायु के सकारे से उसकी जड़ हिलने लगती है। फिर वह गिर पड़ता है; श्रीर मुढ़ लोग श्राश्चर्य करने लगते हैं।

परन्तु दृढ़ मनुष्य जीवन के नियम बना कर उन्हीं के अनुसार चलता: है। किसी आपत्ति के आजाने पर अपने मार्ग से विचलित नहीं होता। उसकी गित गम्भीर, अवक और अस्लिलित होती है। और उसके अंत:-करण में शांति का निवास रहता है।

विझ आते हैं; परन्तु वह उनकी परवाह नहीं करता। दैविक और मानुषिक शक्तियाँ उसे रोकती हैं, परन्तु वह आगे ही की पैर रखता. जाता है।

पहाड़ उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और समुद्र उसके चरणस्पर्श से सूख जाता है। सिंह उसके सामने श्राकर लेट रहता है, श्रौर बन के श्रन्य पशु उसे देख कर भाग जाते हैं!

वह भय-पूर्ण स्थानों से होकर गुजरता है, श्रौर मृत्यु को श्रपने पासः नहीं फटकने देता ।

तूफ़ान उसके कंधों से टक्कर लगाना चाहता है, किन्तु छूने का साहस नहीं होता। सिर के ऊपर बादल गरज रहा है, परन्तु उसे क्या! बिजली कड़कती है, परन्तु उसे भयभीत नहीं कर सकती, प्रत्युत उसका तेज बढ़ाती है। ऐसा दढ़ निश्चयी मनुष्य संसार के दूरस्थ प्रदेशों से भी आकर अपना प्रभाव जमाता है। सुख उसके आगे आगे नाचता चलता है। शान्ति देवी का मन्दिर उसे दूर ही से दृष्टिगोचर होने लगता है।

वह दौड़ कर साहस के साथ उसमें प्रवेश करता है, जहां सदैवः उसका निवास रहता है। इसिलिये ऐ मनुष्य ! श्रपने दिल की उसी में लगा जी न्याय संगत है, श्रौर समम्म रख कि, निर्विकारता ही मनुष्य का श्रोष्ट ऐरवर्ष्य है।

#### तीसरा प्रकरण

## दुर्बलता

मनुष्य प्राणी वृथाभिमानी श्रीर श्रस्थिर होने के कारण स्वाभाविक ही दुर्बल होता है, क्योंकि श्रस्थिरता श्रीर विनाश में बड़ा घना सम्बन्ध है। दुर्बलता के बिना वृथाभिमान नहीं श्रा सकता। इसलिये यदि तू एक से होने वाले भय की छोड़ दे, तो दूसरे से होनेवाली हानियों से बच सकता है।

जहाँ तू श्रपने के। बड़ा सामर्थ्यवान समकता है, जहां तु श्रपने के। बड़ा प्रभावशाली दिखलाता है, वहीं तू विशेष कमज़ोर है, यहां तक कि जो र साधन तेरे पास हैं, श्रथवा जिन जिन श्रच्छी बातें। का तू उपयोग करता है, उनमें भी तू कमज़ोर है।

क्या तेरी इच्छायें चर्णभंगुर नहीं हैं ? क्या तुभी मालूम है कि तू किस बात की इच्छा कर रहा है ? इंच्छित वस्तु मिल जाती है, तब भी तुभी संतोष नहीं होता। इस बात की जब तूचाहे देख ले।

वर्तमान वस्तुश्रों में तुम्ने श्रानन्द क्यों नहीं मिलता ? भावी वस्तुएँ तुम्ने क्यों प्रिय मालूम होती हैं ? इसका कारण यह है कि, वर्तमान वस्तुश्रों के श्रानन्द से तू ऊब जाता है, श्रीर भावी वस्तुश्रों की बुराइयों से तू बिलकुल श्रनभिज्ञ है। इस लिये समम्म रख कि सच्चा श्रानन्द संतोष में है।

यदि बहुत सी वस्तुएं परमात्मा स्वयं तेरे सामने रख दे श्रौर तुक्त से कहे कि जे। तेरा जी चाहे, ले ले। तो भी क्या संतोष तेरे साथ रहेगा ? उस हालत में भी क्या सुख तेरे सामने हाथ जोड़े खड़ा रहेगा ?

श्रफसोसः; तेरी कमज़ोरी विव्न डालती है श्रौर तेरी दुर्बलता बाधक होती है। भिन्न २ वस्तुश्रों में तुम्ने मौज मिलता है, परन्तु जिस वस्तु से चिरस्थायी सुख मिले वही वस्तु चिरस्थायी प्रेम के योग्य है।

सुख जब तक तेरे पास है, तब तक तू उससे घृणा करता है और जब चला जाता है तब उसके लिये परचात्ताप करता है। उसके बाद जो दूसरा सुख श्राता है उसमें भी तो तुक्ते नहीं श्रानन्द मिलता। उसके लिये भी तो तू श्रनखाया करता है। कौन सी बात है जिसमें तू गलती न करता हो?

वस्तुओं की इच्छा करने और उपलब्ध होने पर उनकी उपयोग करने में मनुष्य की दुब लता विशेष रूप से दृष्टिगोचर होती हैं। जो वस्तु शुद्ध और मधुर होती हैं वह हमें क दुई मालूम होती है। हमारे सुख से दु:ख और आनन्द से शोक उत्पन्न होता है।

इसिलये श्रपने सुखस्वाद परिमित रक्खो, तभी वे तुम्हारे साथ रहेंगे, श्रौर विवेक के साथ हर्ष मनाश्रो तभी तुम दुःख से बचागे।

किसी प्रेमिका से प्रेम लगाने में पहिले आहें भरनी पड़ती हैं और पीछे भी दुःख तथा निराशा होती है। अर्थात् जिस वस्तु के प्राप्त करने के लिये तू मरता है वह मुक्ते इतनी अधिक मिल जाती है कि उससे जान छुड़ाना तुक्ते कठिन हो जाता है।

हमारी प्रशंसा में यदि त्राद्र होगा त्रीर प्रीति में यदि मित्रता होगी तो त्रन्त में इतना संतोष होगा कि उसके सामने बड़ा से बड़ा त्रानन्द कोई चीज़ नहीं। इतनी शांति मिलेगी कि उसके सामने बड़े भारी हर्ष का भी कोई मूल्य न होगा।

ईश्वर ने भलाई द्वी है तो उसमें उतनी ही मिली हुई बुराई भी

दी हैं; परन्तु साथ ही साथ बुराई निकाल कर फेंक देने का साधन भी दिया है। जिस प्रकार सुख में दुःख मिश्रित है उसी प्रकार दुःख भी सुख से खाली नहीं है। सुख श्रोर दुःख एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी एक दूसरे से मिन्न होते हुए भी एक दूसरे से मिन्न हुए हैं। उसकी सुख ही सुख बनाना श्रथवा दुःख ही दुःख बनाना हम पर निर्भर है। उदासीनता से कभी कभी श्रानन्द मिलता है, श्रोर हर्षके श्रतिरेक में श्रांसू बहाने लगते हैं। सब से श्रच्छी वस्तु भी मूर्ख के हाथ में उसके नाश का कारण बना सक्ती है श्रीर बुद्धि-मान बुरी से बुरी वस्तु से भी श्रपने लाभ की बातें द्वंद ले सक्ता है।

मनुष्य प्राणी स्वभाव ही से इतना कमज़ोर है कि केवल ग्रन्छे ग्रथवा केवल बुरे होने की शक्ति उसमें नहीं है। इसलिये उसे चाहिये कि बुराइयों की श्रोर से मन हटा कर जा कुछ श्रन्छाई उसके हृद्य में वर्त-मान है उसी में संतीष करे।

मनुष्य की स्थिति उसकी याग्यता के अनुसार बनाई गई है। इस लिये अप्राप्य वस्तुओं के प्राप्त करने की इच्छा करो, और न इस बात के लिए शोक करो कि सब वस्तुएँ हमें क्यों नहीं मिल जातीं।

क्या तू चाहता है कि हमें धनियों को उदारता श्रौर गरीबों का सन्तोष एक ही साथ मिल जाय ? यह उसी प्रकार श्रसम्भव है जिस प्रकार सौभाग्यवती स्त्री में विधवा के गुर्ण।

यदि तेरे पिता के प्राण संकट में पड़े हों तो तू क्या न्याय दृष्टिसे उनके। मरवा डालेगा, श्रथवा कर्तव्य बुद्धि से उनकी रत्ता करेगा। यदि तेरा भाई सूजी पर लटकाया जा रहा हो तो, क्या तु उसे बचावेगा नहीं, श्रीर उसकी मृत्यु को श्रपनी मृत्यु नहीं सममेगा।

सत्य एक ही हैं। श्रपनी शंकाश्रों को तूने स्वयं ही उत्पन्न किया है। जिसने तुम्मे गुण दिये उसने उसके गौरव का ज्ञान भी तुम्मे दिया। जैसा तेरी श्रात्मा कहे वैसा कर परिणाम श्रच्छा होगा।

#### चौथा प्रकरण

#### ज्ञान की अपूर्णता

यदि कोई वस्तु सुन्दर है, यदि कोई वस्तु स्पृहणीय है यदि कोई वस्तु मनुष्य के लिये सुलभ है जिससे उसकी प्रशंसा हो तो वह ज्ञान है। ऐसा होते हुए भी किसने उसे पूर्ण रूप से उपार्जित किया है।

राजनीतिज्ञ कहते हैं कि हम बड़े ज्ञानी हैं, राजा कहता है, वाह हम बड़े ज्ञानी हैं, परन्तु प्रजा दोनों में से भला किसको समकती है ?

मनुष्य के लिये दुराचार की कोई आवश्यकता नहीं है। श्रीर न दुर्गुंगों को सहन करने की जरूरत है। परन्तु कुछ ध्यान भी है कि नियमों की अवहेलना हमसे कितने पाप कर्म करा डालती है श्रीर सामा-जिक नियमों के पालन न करने के कारण हम से कितने पाप हो जाते हैं।

ऐ शासक ! ज़रा ख़्याल में रक्खे रह कि तेरे द्वारा किया हुआ एक पाप दस आदिमियों की दंड से बचाने की अपेक्षा भी बुरा हो सकता है।

जब तेरे घराने वालों की संख्या बढ़ जाती है श्रथवा जब तेरे बहुत से बच्चे हो जाते हैं तो क्या तू उन्हें निरपराधी गरीब गुरबों के सताने के लिये नहीं भेजता श्रीर क्या वे लोग उनके हाथ से नहीं मारे जाते जिन्होंने उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा है?

यदि तेरा मनोरथ हज़ारों मनुष्य के प्राण लेने से प्राप्त होता हो तो ऐसा मत कर। तुमें याद रखना चाहिये कि जिस परमेश्वर ने तुमें बनाया है उसी ने इन्हें भी बनाया है श्रीर इनकी जान उतनी ही प्यारी है जितनी कि तेरी।

क्या तू यह सममता है कि बिना कठोरता किये न्याय नहीं हो सकता ? यदि सचमुच येही तेरे विचार हैं तो तू अपनी ही फ़ज़ीहत कर रहा है! तू जो दम-दिलासा देकर किसी अभियुक्त से प्छता है कि तू ने क्या अपराध किया; और उससे अपना अपराध स्वीकार कराना चाहता है ते। क्या ऐसा करके तू स्वयं उसका अपराधी नहीं बनता है?

जब तू शंका मात्र से किसी को दंड देने चाहता है तो क्या कभी तू ख्याल करता है कि सम्भव है श्रमियुक्त पर क्रूठा श्रपराध लगाया गया हो; श्रौर बिलकुल बेगुनाह हो ?

इस प्रकार के दंड से क्या तेरी इच्छा की पूर्ति होती है ? श्रिभेयुक्त जब श्रपना श्रपराध कबूल कर खेता है तो क्या तेरी श्रात्मा का संताप होता है ? जब तू उसे घुड़की देता है तो, सम्भव है, वह डर कर, तुमें प्रसन्न करने के लिये, फ्उमूठ श्रपराध स्वीकार करले जिसको उसने किया नहीं। कैसे श्रक्रसोस की बात है कि सच्चा सच्चा हाल नहीं जानता; श्रीर श्रपराधी को मरवा डालता है।

ऐ सचाई से श्रनभिज्ञ श्रल्पज्ञानी मनुष्य ! समक्त रख, कि जब तेश परम पिता तुक्तसे इसका हिसाब मांगेगा तो तू रह रह कर पछतायेगा कि हा ! मैंने क्या किया जिन लोगों की मारा वे तो निरपराधी थे।

न्याय के पालन करने में जब मनुष्य प्राणी श्रसमर्थ है तो उसे सल ज्ञान किस प्रकार हो सकता है ? सत्य के पास तक उसकी पहुंच नहीं हो सकती। जिस प्रकार स्रज की रोशनी से उल्लू की श्राँखें चकाचौंघ होने लगती हैं उसी प्रकार सत्य की कांति से तुम्हारी श्राँखें चकाचौंघ होने लगेंगी। यदि तू सत्य के पास पहुंचना चाहता है तो पहिले उसके चरणों में श्रपना सिर नम्नता पूर्वक भुका। यदि तू सत्य का ज्ञान उपलब्ध करना चाहता है तो पहिले यह समक कि तुक्त में कितना श्रज्ञान भरा है।

सत्य का मूल्य मोती से भी अधिक है। इसिलिये बड़ी सावधानी के साथ उसकी खोज करो। नीलम, माणिक और हीरे यह सब के पैर की धूल है इसिलिए बड़े पुरुषार्थ के साथ तलाश करो।

उद्योग करना ही सत्य की प्राप्ति का मार्ग है। एकाप्रता उसके मंदिर का मार्ग दिखलाने वाली दासी है। परन्तु मार्ग में थक कर बैठ न जाम्रो। जब तुम उसके पास पहुंच जाम्रोगे तब तुम्हारे सब दुःख, सुख रूप में परिवर्तित हो जांयगे।

"सत्य किस काम का ? सत्य से दंगे-बखेड़े उठ खड़े होते हैं। कपट का ब्यवहार बहुत श्रन्छा है, देखेा इससे श्रनेकों मित्र बनते हैं। मैं तो इसी का श्राश्रय लूंगा"—ऐसा मुंह से न निकालो, क्योंकि सत्य के द्वारा बने हुए शत्रु चापलूसी (कपट ब्यवहार) द्वारा बनाये हुए मित्रों से बढ़कर हैं।

मनुष्य स्वभाव ही से सत्य की इच्छा करता है; परन्तु जब वह उसके सामने श्राता है तब उसकी क़द्र नहीं करता। श्रोर जब वह ज़बरद्स्ती से मनुष्य के पास श्राता है तब वह क्रोध करने लगता है। इसमें सत्य का कोई दोष नहीं है क्योंकि वह सर्विश्य है। परन्तु दोष है मनुष्य की दुर्जलता का। वह उसके तेज को सहन नहीं कर सकता। श्रब भला तुम्हीं बतलाश्रो कि मनुष्यशाणी कितना श्रपुर्ण है।

यदि तू श्रपनी श्रपूर्णता को श्रधिक जानना चाहता है तो ईश्वरो-पासना के समय श्रपने दिल से पूछ कि धर्म किस लिये बनाया गया। उत्तर मिलेगा कि तेरी कमज़ोरी का स्मरण दिलाने के लिये, श्रौर तुमें यह बतलाने के लिये कि भलाई की श्राशा केवल परमात्मा से करनी चाहिये।

धर्म सिखलाता है कि हम ख़ाक से पैदा हुए हैं स्रौर ख़ाक ही। में मिल जाँयगे। ऐसा होते हुए भी यदि शरीर के लिये पश्चाताप करे तो यह सिवाय हमारी कमज़ोरी के भला श्रौर क्या है?

जब दूसरे तुमसे सौगंध खिलाते हैं, प्रथवा तुम स्वयं दूसरों को धोखा न देने के लिये सौगन्ध खाते हो, तो क्या तुम नहीं देखते कि तुम्हारे चेहरे पर एक प्रकार की लज्जा छा जाती है। इसलिये न्यायी बनना सीखो तो पश्चात्ताप न करना पड़ेगा श्रौर ईमानदारी के साथ रहो तो सौगन्ध खाने की श्रावश्यकता न पड़ेगी।

जो अपने दोष चुप चाप सुन लेता है वह दूसरों को बड़े ज़ोरों के साथ भला बुरा कह सकता है। यदि तुम पर कोई संदेह करे तो स्पष्ट रूप से उत्तर दो। जो अपराधी नहीं, उसको भय कैसा?

जो हृद्य का कोमल हैं, वह प्रार्थना करने पर श्रपने श्रङ्गीकृत कार्य से मुंह मोड़ सकता है। परन्तु जो धमंडी है, वह प्रार्थना से श्रीर शेर हो जाता है। जब तुम्हे श्रपनी श्रज्ञानता मालूम हो जायगी, तभी तृ दूसरों की बातों को ध्यान से सुनेगा भी।

यदि न्यायी बनने की सचमुच तेरी इच्छा है तो मनोविकार छोड़ कर दूसरों की बातों को सुन।

## पांचवाँ प्रकरण

#### दुःख

भलाई करने में मनुष्य कमज़ोर श्रीर श्रप्ण है। सुख में दुर्बल श्रीर श्रस्थिर बनता है; दु:ख में ही केवल दृढ़ श्रीर श्रचल होता है।

दुःख मानवी शरीर का एक धर्म है। यह निसर्ग देव का एक विशेष श्रिधिकार है। वह मनुष्य के हृद्य में वास करता है; श्रीर उसके मनोविकार ही से उसकी उत्पत्ति होती है।

जिसने तुभे मनोविकार दिया उसने तुभे उनके। वशीभूत करने की शक्ति भी दी, उसका उपयोग करने ही से तो उन्हें दबा सकेगा।

तेरी उत्पत्ति क्या लज्जास्पद् नहीं है तब फिर तेरा विनाश क्या श्रेयस्कर नहीं ? देखेा, मनुष्य विनाश करने वाले हथियारों की सोने श्रीर रत्नों से श्रलंकृत करके श्रपने शरीर पर धारण करते हैं।

जो श्रनेकों बच्चे पैदा करता है लोग उसका नाम धरते हैं, श्रीर जो सैकड़ों की गरदन लड़ाई में काटता है लोग उसका सत्कार करते हैं परन्तु यह सब ढकोसले हैं। रीति, रिवाज, सत्य का स्वभाव नहीं बद्ल सकते; श्रीर न एक मनुष्य की राय से न्याय का नाश हो सकता है। जिसको यश मिलना चाहिये उसको श्रपयश श्रीर जिसको श्रपयश मिलना चाहिये उसे यश मिलता है।

मनुष्य के उत्पन्न होने का तो एक ही मार्ग है: परन्तु उसकी नष्ट होने के श्रनेकों मार्ग हैं। जो दूसरों के। जन्म देता है उसकी कोई प्रशंसा नहीं करता, श्रीर न उसकी कोई मान देता है; परन्तु जो दूसरों का खून करता है उसका नाम होता है; श्रीर उसे जागीर मिलती है।

तथापि यह समम रखना चाहिये कि जिसके बहुत से बच्चे हैं, श्रानन्द उसी को हैं श्रौर जिसने दूसरें की जान ली उसे कुछ भी सुख नहीं।

मनुष्य को काफ़ी दुःख दिया गया है, परन्तु वह शोक करके उसकी मात्रा श्रीर श्रिधिक बढ़ाता है। जितने संकट मनुष्य का मिले हैं उनमें शोक सबसे निकृष्ट है। इसका न मालूम कितना बढ़ा भाग मनुष्य का जन्म ही से दिया गया है। श्रव उसे श्रिधिक बढ़ाने का प्रयत्न क्यों करना चाहिये।

दुःख करना मनुष्य का स्वभाव है श्रीर वह तुमें हमेशा घेरे रहता है। सुख एक बाहिरी महिमान है, जिसका श्रागमन कभी २ हुश्रा करता है। बुद्धि का उचित उपयोग करने से दुःख दूर होगा, श्रीर दूरद्शिंता के साथ काम जेने से सुख चिरकाल पर्य्यन्त ठहरेगा।

तेरे शरीर के प्रत्येक श्रंग से दुःख होने की संभावना है, परन्तु श्रानन्द मिलने के मार्ग बहुत ही थे। दे श्रीर सकुंचित हैं। श्रानन्द एक एक करके श्राते हैं; परन्तु दुःख एक ही समय में सैकड़ों श्रा सकते हैं।

जिस प्रकार तिनका जलते ही भरम हो जाता है, उसी प्रकार सुख श्राते ही एक दम श्रदृश्य हो जाता है, किसी ने जाना श्रीर किसी ने न जाना। दुःख बराबर श्राता है। दुःख स्वयं श्राता है; परन्तु सुख के लिये कोशिश करनी पड़ती है।

निरोगी मनुष्यों की ग्रोर लोगों की दृष्टि कम पड़ती है। परन्तु

िकंचित् रोग से भी पीड़ित रोगी को वे बड़े ध्यान से देखते हैं; इसी प्रकार उच्च से उच्च कोटि के श्रानन्द का प्रभाव हम पर बहुत कम पड़ता है किन्तु थोड़े से थोड़े दुःख का श्रवसर श्रावश्यकता से श्रधिक होता है।

विचार करना ही मनुष्य मात्र का काम है हम कैसे हैं इस बात का ज्ञान उपलब्ध करना उसका पहला कर्तव्य है। परन्तु सुख में ऐसा कौन ख्याल करता है? फिर यदि हमें दुःख मिले भी तो श्राश्चर्य की क्या बात है?

मनुष्य भावी संकट का विचार करता है। उसके निकल जाने पर उसकी उसे याद रहती है। परन्तु वह नहीं देखता कि, संकट की श्रपेचा केवल उसके विचार ही से श्रधिक दुःख होता है। यदि वह दुःख उपस्थित होने पर उसे एक दम भूल जावे तो फिर उसे दुःख की सम-वेदना सहन न करनी पड़े।

जो बिना कारण रोता है वह बड़ी भूल करता है। वह इसिलये रोता है कि रोना उसे बहुत प्रिय है।

जब तक तीर घुस नहीं जाता तब तक बारहिसिंघा नहीं रोता; जब तक शिकारी कुत्ते हरिन की चारों श्रोर से घेर नहीं लेते तब तक उसकी श्रांखों से एक बूंद भी श्राँस् नहीं गिरता। एक मनुष्य ही ऐसा है जो मृत्यु श्राने के पूर्व ही उसके भयमात्र से घबड़ा कर रोने लगता है।

अपने कृत्यों का हिसाब देने के लिये हमेशा तैयार रहेा और समभ रक्खो कि चिन्ता श्रौर भय-रहित मृत्यु सब से बढ़िया मृत्यु है।

## छठवाँ प्रकरगा

#### निर्णय

ईश्वर ने मनुष्य को दो बहुत ही बड़ी शक्तियां दे रखीं हैं—(१) विवेक शक्ति और (२) इच्छा शक्ति। वस्तुतः सुखी वह है जो इनका दुरुपयोग नहीं करता। जिस प्रकार पर्वत पर का भरना जिन २ वस्तुश्रों की श्रपने साथ लेकर चलता है उन उन वस्तुश्रों की चूर चूर कर डालता है। उसी प्रकार जनापवाद से उस मनुष्य की बुद्धि चूर चूर हो जाती है जो उसकी बुनि-याद जाने बिना उस पर सहसा विश्वास कर बैठता है।

ख़बरदार ! ख़बरदार ! जिसको तुम सत्य सममते हो, ऐसा न हो कि वह कहीं श्रसत्य निकल जाय; श्रौर जिस पर तुम श्रधिक विश्वास करते हो वह कहीं भूठा न सिद्ध हो। दृढ़ श्रौर स्थिर बनेा, करने श्रौर न करने का निश्चय तुम स्वयं करो, ताकि उसका उत्तरदायित्व केवल तुम्हों पर रहे।

इर्द् गिर्द् की परिस्थितियों की जाने बिना केवल कार्य से ही उसका परिग्णाम न निकाल लो । मनुष्य प्राणी घटना चक्र के बाहर नहीं है ।

चूंकि दूसरों के विचार हमारे विचारों से नहीं मिलते, इसिलये उनकी अवहेलना न करे। सम्भव है, हम दोनों ग़लती कर रहे हों।

जब तुम किसी मनुष्य की प्रशंसा उसकी उपाधियों के कारण कर रहे हो, श्रीर उन उपाधियों से विश्वत दूसरों का तिरस्कार करते हो, उस समय तुम भूल करते हो। नकेल से ही ऊंट की परीचा भला कहीं होती है। उसकी परीचा के लिये सब श्रंगों को देखना पड़ेगा।

यह न समको कि शत्रु के प्राण लोने से बदला मिल जाता है। मारकर तुम तो उसे शान्ति दे रहे हो श्रोर बदला लेने के सब श्रवसरों की श्रपने ही हाथों खो रहे हो। यदि कोई तुमसे श्राकर कहे कि तुम्हारी माता ब्यभिचारिणी है श्रथवा तुम्हारी स्त्री किसी दूसरे से प्रेम करती है तो क्या तुम्हें दुःख न होगा ? श्रवश्य होगा। किन्तु यदि इसके लिये तुम्हारा कोई तिरस्कार करे तो एक प्रकार से वह श्रपने को तिरस्कृत कर रहा है। भला कहीं एक मनुष्य दूसरों के दुर्गुणों का उत्तरदाता है। सकता है।

न तो अपने हीरे की बेकद्री करें। ख्रौर न दूसरों के हीरे की विशेष प्रशंसा करें। समक्त रक्तों, वस्तु का मूल्य कुबुद्धियों ख्रौर बुद्धिमानों के संसर्ग से घटता बढ़ता है। "हमारी पत्नी तो हमारे श्राधीन है" यह ख़्याल करके उसका मान कम न करो। क्या समक्कर उसने तुहें पति बनाया? केवल तुम्हारे गुर्णों को देखकर। इस बड़े उपकार के लिये क्या तुम उसकी कम प्यार करोगे?

विवाह करते समय पत्नी के साथ यदि तुम्हारे वादे सच्चे रहे हैं, तो जब तक वह जीवित हैं तब तक तुम चाहे भले ही मुंह फेरे रही, परन्तु उसकी मृत्यु से तुम्हें दुःख श्रवश्य होगा।

"उस मनुष्य का विवाह हो गया है, इसिलये उसका जीवन सर्वोत्तम है" ऐसा न सोचा। हां, इतना अवश्य कहा जा सकता है कि उसका जीवन सुखमय जरूर है।

"हमारा मित्र श्राँस् बहा रहा है" केवल इतने ही से उसकी हानि की कल्पना न करले। ऐसी बड़ी २ श्राँस् की बूंदों की हानि से कोई सम्बन्ध नहीं है। कभी २ लोग बिना हानि हुए भी, दूसरों की सहानुभूति श्राकृष्ट करने के लिये सूठ सूठ रोने लगते हैं।

चाहे कोई काम बड़े धूम घड़क्के श्रीर गाजे बाजे के साथ किया गया हो, तो भी उसकी प्रशंसा न करो। महात्मा लोग बडे २ काम करते हैं, परन्तु इसके लिये ढोल पीटते नहीं फिरते।

कोई साधारण मनुष्य जब दूसरों की कीर्ति सुनता है तो उसे भारचर्च्य होने लगता है, परन्तु जिसका हृद्य शांतिपृण है उसको उसी से सुख मिलता है।

"दूसरों ने इस उत्तम काम की किसी बुरी इच्छा से किया" — ऐसा न कहो; क्योंकि तुम्हें दूसरों के दिल का हाल क्या मालूम ? दुनियां तुम्हें ग्रवश्य थूकेगी श्रीर कहेगी कि तुम्हारा हृद्य ईर्षा से भरा हुश्रा है।

दांभिकता में दुर्गुंख की श्रपेचा मूर्खता ही श्रधिक है; ईमानदार होना उतना ही सुखभ है जितना ईमानदार होने का बहाना करना।

दूसरों के अपकार के बदले उनका उपकार अधिक करों। माना ऐसा करने से वे तुम्हारे साथ अपकार की अपेचा उपकार अधिक करेंगे। घूणा करने के बद्ते प्रेम करने की श्रोर श्रधिक प्रवृत्त रहे।। ऐसा करने से लोग घुणा करने की श्रपेता श्रधिक प्रेम करेंगे।

दूसरों को निन्दा करने के बदले उनकी प्रशंसा करो। ऐसा करने से लोग तुम्हारे गुर्खों की प्रशंसा करेंगे और तुम्हारे देखों पर ध्यान न देंगे।

जब तुम किसी की भलाई कर रहे हो तो यह . ख्याल करके करो कि भलाई करना उत्तम है। यह . ख्याल करके न करो कि लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। उसी प्रकार बुराई इसीलिये न छे। हो कि लोग इसके लिये तुम्हारी निन्दा कर रहे हैं; बलिक यह समम कर उसका परित्याम करो कि बुराई करना बुरा है। ईमानदारी के। अच्छा समम कर अपनाश्रो; ऐसा करने से तुम ईमानदार सदा बने रहोगे। जो बिना किसी नियम के काम करता है, हमेशा चंचल रहता है।

बुद्धिमानों की लानतमलामत श्रन्छी हैं; किन्तु मूर्खों की प्रशंसा श्रन्छी नहीं है। बुद्धिमान तुम्हारे देाष इसलिये बतलाते हैं कि जिसमें उन्हें तुम सुधार लो; परन्तु मूर्ख तुमको श्रपने ही सदश समक्ष कर तुम्हारी प्रशंसा करता है।

जिस पद की योग्यता तुम में न हो उसे स्वीकार न करो अन्यथा, वे लोग, जो उस पद के योग्य हैं, तुम्हारा तिरस्कार करेंगे।

जिस विषय का तुम्हें स्वयं ज्ञान नहीं है, उसका उपदेश दूसरों की न करो, नहीं तो जब यह बात उन्हें मालूम हो जायगी तो वे तुम्हारी निन्दा करने लगेंगे।

जिसने तुम्हें हानि पहुँचाई उससे मित्रता की श्राशा न श्क्लो। जिसको हानि पहुँचाई गई है वह चाहे चमा भी कर दे परन्तु जो हानि पहुँचाता है वह कभी चमा नहीं कर सकता।

श्रपने मित्र पर उपकार का बोक्ता न लादो । समक्त रक्लो, यदि उसे मालूम हो गया, तो मित्रता फिर नहीं रहने की । थोड़े उपकार से मैत्री भंग हो जाती है, श्रौर बड़े उपकार से शत्रुता उत्पन्न होती है । जो श्रपना ऋण नहीं श्रदा कर सकता वह उसके स्मरण मात्र से भोंप जाता है श्रीर दूसरे की हानि पहुँचाता है। वह उस मनुष्य की देखकर खजित होता है।

दूसरों की बढ़ती देख कर खेद न करें। श्रोर न श्रपने शत्रु की श्रापित के। देखकर ख़ुशी मनाश्रो। यिद तुम ऐसा करेंगे ते। दूसरे भी ऐसा ही करने लगेंगे।

यदि मनुष्य मात्र का प्रेम संपादन करना चाहते हो तो श्रपनी परो-पकार-बुद्धि को सार्वभौमिक बनाश्रो। यदि इस उपाय से तुम्हें प्रेम प्राप्त न हुआ हो तो फिर वह श्रौर किसी उपाय से नहीं मिलने का। फिर भी, चाहे वह तुम्हें प्राप्त न हो, परन्तु तुम्हें इस बात का संतोष श्रवश्य होगा कि तुमने श्रपने को उसके थोग्य बनाया है।

## सातवाँ प्रकरगा

#### अहंकार

अहंकार और नीचता एक दूसरे के विपरीत देख पड़ते हैं, परन्तु मनुष्य प्राणी इन विपरीत बातों को भी एक समान बनाता है। वह एक ही समय अत्यन्त दुःखी और अहंकारयुक्त बनता है?

श्रहंकार बुद्धि के चय का कारण है। वह लापर्वाही के बढ़ाता है। फिर भी यह न समक्षना चाहिये कि बुद्धि से उसकी कोई शत्रुता है।

कौन ऐसा है जो अपनी प्रशंसा और दूसरों की निन्दा न करता हो ? जब स्वयं ईश्वर तक अपने श्रहंकार से नहीं बच सकता जो कि हमारा कर्ता है—तब फिर हमी उससे कैसे बचे रह सकते हैं ?

मूढ़ विश्वास कहां से उत्पन्न हुन्ना ? श्रीर खोटी उपासना कहाँ से चली ? जो बात हमारी पहुँच के बाहर है उस पर बाद विवाद करने से श्रीर जो बात हमारी समक्त में नहीं श्रा सकती उसकी समक्तने की चेष्टा करने से इन दोनों की उत्पत्ति हुई।

हमारी बुद्धि परिमित और श्रल्प है, तब भी उसकी श्रल्पशक्ति का प्रयोग जैसा हमें करना चाहिये वैसा हम नहीं करते। हम ईश्वर का महत्ता जानने का प्रयत्न नहीं करते। जब हम उसकी उपासना करने बैठते हैं तो उसकी श्रोर श्रपने ध्यान को पूर्ण रूप से नहीं लगाते।

जो मनुष्य श्रपने राजा के विरुद्ध बोलने में उरता है वह ईश्वर के कामों में दोष निकालता फिरता है।

जो मनुष्य, विना श्राद्र सत्कार के, श्रपने राजा का नाम लेना तक पसन्द नहीं करता वही मनुष्य जब कूठ को सत्य बतलाने के लिये सौगन्ध खाता है तो उसे लजा नहीं श्राती।

जो मनुष्य न्यायाधीश की आज्ञा की चुपचाप सुन लेता है, वहीं ईश्वर के साथ बहस करने का दम भरता है। वह हाथ पैर जोड़ कर उसे खुश करता है; उसकी स्तुति करता है, कहता है कि यदि अमुक मेरी इच्छा पूरी हो जाय तो मैं १० ब्राह्मणों के। भोजन कराऊँगा; यदि उसकी प्रार्थना का कुछ फल न हुआ तो वह उसी ईश्वर के। गालियाँ तक देने लगता है।

ऐ मनुष्य ! इतना श्रधर्म करते हुए भी तुभे दंड क्यें नहीं मिलता ? कारण यह है कि समय बदला लेने का नहीं है। यह समभ ईश्वर की पुजा करना न छोड़ो कि वह हमें दंड देता है। ऐसा करने से नुम्हारा ही पागलपन साबित होगा, श्रपने श्रधर्म से दुःख नुम्हीं को मिलोगा, दूसरे की नहीं।

तुम कहते तो हो कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ किन्तु उसका उपकार मानना भूल जाते हो और उसकी श्राराधना नहीं करते। विश्वास तो ऐसा ऊँचा और कृत्य ऐसा तुन्छ !

सच पुछिये तो मनुष्यप्राणी अनन्त विश्व में एक ज़रे की नाई है;

किन्तु वह सममता है कि पृथ्वी श्रोर श्राकाश मेरे ही लिये बनाये गये हैं। उसका ख्याल है कि सारी प्रकृति मेरी भलाई करने में श्रानन्द् पाती है।

वृत्तों श्रौर नावों की परछाई पानी में हिलती हैं, किन्तु मूर्ख सम-मता है कि, निसर्ग देव सुभे प्रसन्न करने के लिये ऐसा कर रहे हैं। प्रकृति देवी श्रपना नियमित काम करती हैं, परन्तु मनुष्य समभता है वह सब मेरी श्रांखों की श्रानन्द देने के लिये कर रही हैं।

वह जब धूप लेने के लिये बैठता है तो समभता है कि सूर्य की किरणें मेरे ही लिये बनाई गई हैं और जब चाँद्नी रात में बाहर घूमने के लिये निकलता है तो सोचता है कि चन्द्रमा मुभे प्रसन्न करने के लिये बनाया गया है।

ऐ मूर्ख ! इतना घमंड क्यों करता है ? याद रख, निसर्ग देव तेरे लिये काम नहीं कर रहा है। जाड़े और गरमी तेरे लिये नहीं बनाये गये हैं। मनुष्यस्तृष्टि की सृष्टि यदि न रहे तो भी उसमें परिवर्तन नहीं होने का। तूतो फिर उन असंख्यों में से एक है।

श्रपने की ऊंचा न समक्तो, क्योंकि देवदूत तो तुक्त से भी श्रधिक ऊंचे हैं। श्रपने दूसरे भाइयों की भी उपेचा इसिलए न करो कि वे तुम से छोटे हैं; क्योंकि उनको भी तो परमेश्वर ने ही तुम्हारी तरह बनाया है।

यदि परमात्मा ने तुम्हें सुखी बनाया है तो पागलपन में आकर दूसरों को दुखी न करो। होशियार रहा कहीं उलट कर फिर तुम्हारे ही पास न चला आवे। क्या वे हमारी ही तरह परमेश्वर की सेवा नहीं करते? क्या उसने उन सबों के लिये नियम नहीं बनाये? क्या उनकी रचा का उसे ख्याल नहीं है? तो उनकी दुःखी करने का साहस तुम फिर क्यों कर सकते हो।

श्रपनी राय श्रौर लोगों की राय से निराली न समकी। श्रौर जो तुम्हें श्रच्छा न लगे तो उसकी बुरा समक कर उसका निरादर न करो। दूसरों के विषय में राय स्थिर करने की शक्ति किसने दी श्रथवा भला बुरा जानने की समक तुक्ते कहाँ से मिली।

न मालूम कितनी सची बातें भूं ठी सिद्ध हो गई और न मालूम श्रमी श्रौर दूसरी कितनी बातें श्रागे चल कर भूठी सिद्ध होंगी। ऐसी दशा में मनुष्य फिर किसी बात का पूरा विश्वास क्यों कर सकता है?

जो बात तुम्हें भली मालूम होती है उसे करो। श्रानन्द श्राप से श्राप दौड़ा श्रावेगा। बुद्धिमान होने की श्रपेत्ता सद्गुणी होना श्रन्छा है।

जिस बात के हम नहीं समकते उसमें सत्य श्रीर कूंठ क्या समान नहीं देख पड़ते ? तब उनके जानने का श्रन्य कौन सा मार्ग है ?

बहुत सी बाते हमारी बुद्धि के बाहर हैं, श्रीर वास्तव में हम उनको समक्त नहीं सकते, परन्तु दिखलाने के लिये लोगों से हम यही कहते हैं कि वाह, हम तो इन्हें समक्त गये हैं ताकि वे हमारी प्रशंसा करें। क्या यह मुर्खता श्रीर श्रहंकार नहीं है ?

ध्रष्टता पूर्वक कौन बोलता है ? श्रपनी ज़िद् पर डटे रहने का प्रयक्त कौन करता है ? वह नहीं जो श्रज्ञानी है, बल्कि वह जो वृथाभि-मानी है।

प्रत्येक पुरुष ने जहां एक बात पकड़ ली तो उसी पर वह इद रहना , चाहता है। परन्तु श्रभिमानी ही श्रधिकतर ऐसा किया करते हैं। भीतर से उसका विश्वास तो उसमें नहीं है, किन्तु दूसरों को उस पर विश्वास कराने का श्राग्रह करता है।

ऐसा न समभो कि प्राचीनता अथवा बहुमत से कोई बात सत्य हो सकती है। यदि विवेक धोखा न दे तो हमारी बात उतनी ही आदर-ग्रीय हो सकती है, जितनी दूसरों की।

## तीसरा खण्ड स्वपर विघातक मानवी धर्म

-:0:--

#### पहला प्रकरण लोभ

धन श्रधिक ध्यान देने योग्य वस्तु नहीं, इस लिए उसके उपार्जन करने के लिये एक दम तन्मय हो जाना उचित नहीं।

किसी वस्तु को अच्छी समक्त कर यदि मनुष्य उसके पाने की इच्छा करता है तो वह इच्छा और उससे उपलब्ध आनन्द केवल कल्पनामात्र होते हैं। इस लिये गँवार लोगों का मत स्वीकार न करो; वस्तु के मूल्य की परीचा स्वयं करो, इस प्रकार मनुष्य सहसा लोभी नहीं हो सकता।

धन का अपरिमित लोभ आत्मा के लिये विष का काम करता है! वह प्रत्येक सद्धमें का नाश करता है। उसका आविभाव होते ही सारे गुण, ईमानदारी और स्वाभाविक मनोधर्म दूर हो जाते हैं।

लोभी मनुष्य पैसे के लिये श्रपने बच्चों तक की बेच देता है। उसके माता पिता चाहे मर जांय परन्तु वह पैसा नहीं खर्च करता। वह धन के सामने स्वाभिमान तक खोने के लिये तैयार रहता है। ढूंढ़ता है वह सुख, श्रीर मिलता है उसे दुःख।

वह मनुष्य, जो धन के पीछे मन की शांति से हाथ धो बैठता है, इस उद्देश्य से भविष्य में उसके उपभाग करने में मुक्ते बड़ा श्रानन्द मिलेगा, उस मनुष्य के समान है जो घर सजाने का सामान खरीदने के लिये श्रपने घर ही को बेंच डालता है।

लोभी मनुष्य की आत्मा कृपण होती है। जो यह सममता है कि केवल धन ही सुख का साधन नहीं है, उसके श्रेन्य दूसरे सुख के साधन नष्ट होने से बचे रहते हैं। जो द्रिद्धता को स्वाभाविक आपित न समक कर उससे भयभीत नहीं होता वह उससे ध्यान हटाकर अपने की और आपितियों से बचाये रहता है।

श्ररे मूर्ख ! धन की श्रपेत्ता सद्गुण क्या श्रधिक मूल्यवान नहीं होता ? द्रिद्रता से पाप क्या श्रधम नहीं है ? संतोष करना श्रोर लोभ बढ़ाना मनुष्य के हाथ में है । जो प्राणी संतोषी है वह उन पुरुषों के दुःखों को देखकर हँसता है जो तृष्णावश श्रधिक धन संचय करने की चिन्ता में घूमा करते हैं।

यह समक्त कर कि सोना देखने योग्य वस्तु नहीं, निसर्ग देव ने उसे पृथ्वी के अन्दर छिपा दिया है; श्रौर इसी विचार से चांदी को भी उसने तुम्हारे पैरों के नीचे गाड़ रक्खा है। क्या इससे उसका यह उद्देश्य नहीं है कि सोना श्रौर चांदी श्रादर श्रौर ध्यान देने योग्य वस्तु नहीं हैं?

लोभ ने लाखें। श्रभागे मनुष्यों के। श्राज तक मिट्टी में मिला दिया है। लोभी मनुष्य उन सेवकों की तरह है जो दिलजान से एक निर्द्यी मालिक की सेवा करते हैं; श्रीर बदले में पुरस्कार की जगह दुःख पाते हैं।

जहां धन गड़ा रहता है वहां की ज़मीन वंजर होती है। जहां सोना छिपा पड़ा रहता है वहां घास तक नहीं उगती।

ऐसी ज़मीन में पशुश्रों के लिये चारा नहीं मिलता, इर्दगिर्द धान्य सम्पन्न खेत नहीं दिखलाई पड़ते, फल फूल नहीं उत्पन्न होते, इसी प्रकार जिसका ध्यान उठते बैठते, सोते जागते धन में रहता है उसके हृद्य में किसी सद्गुण की वृद्धि नहीं होने पाती।

धन बुद्धिमानों का दास है; परन्तु वही धन मूर्खों के हृद्य में ग्रत्याचारियों का काम करता है। लोभी धन की चाकरी करता है, धन उसकी चाकरी नहीं करता। जिस प्रकार रोगी रोग के वश में रहता है। उसी प्रकार लोभी धन के वश में रहता है। वह उसकी तृष्णा बढ़ाकर उसे दुःख देता है, श्रीर मरते दम तक उसका पिंड नहीं छोड़ता। क्या सुवर्ण ने श्रव तक लाखें। के प्राण नष्ट नहीं किये !क्या उसने श्रभी तक किसी का भला किया है ? तो फिर क्यों इच्छा करते हो कि मेरे पास यदि वियुत्त धन हो जाय तो मेरा नाम हो ?

क्या वे ही लोग बुद्धिमान नहीं हुए जिनके पास धन की मात्रा कम रही है ? क्या उन्हों का ज्ञान सन्ना सुख नहीं है ? क्या निकृष्ट मनुष्यों ही के यहां धन की ऋधिकता नहीं दिखलाई पड़ती। ऋौर साथ ही क्या उनका श्रंतिम काल दुःखमय नहीं होता।

द्रिद्री को अनेक वस्तुओं की लालसा रहती है; परन्तु लोभी के धन छोड़ कर और किसी वस्तु की चाहना नहीं रहती।

लोभी से किसी का भला नहीं हो सकता। वह दूसरों के साथ इतना निर्देयी नहीं होता जितना श्रपने साथ।

परिश्रम के साथ द्रव्योपार्जन करे। श्रीर उदारता के साथ उसे व्यव करों। दूसरों को सुखी करके जितना सुख मनुष्य को होता है उतना सुख उसे श्रीर कहीं नहीं मिलता।

## दूसरा प्रकरगा

#### अतिव्यय

धन संचय करने से बढ़ कर यदि कोई दूसरा श्रौर श्रधिक निकृष्ट व्यसन है तो निरर्थंक बातों में उसका व्यय करना है।

निसर्ग देव ने चीज़ों के व्यय करने का अधिकार सब की समान दिया है। जो आवश्यकता से अधिक व्यय करता है वह एक प्रकार से अपने ग़रीब भाइयों के अधिकारों पर हस्तज़ेप कर रहा है।

जो अपना धन नष्ट करता है वह दूसरों के उपकार करने के साधन कम कर रहा है। वह धर्म करना नहीं चाहता श्रौर न उससे होने वाले सुख का श्रुपुभव करना चाहता है। धन के श्रभाव से मनुष्य के। इतना दुःख नहीं मिलता जितना दुःख धन की विपुलता से होता है। द्रिद्ध होने पर मनुष्य जितना श्रात्मसंयम कर सकता है उतना धनवान होने पर नहीं कर सकता।

द्रिद्ध होने पर केवल एक गुण की आवश्यकता है; और वह सिंहण्युता; परन्तु धनियों को दान, धर्म, परिमतता परोपकार, दूरदर्शिता आदि अनेक गुणों की आवश्यकता है। यदि ये गुण उनमें न हों तो वे देाची ठहराये जाते हैं। गरीबों को केवल अपनी ही आवश्यकताओं की चिन्ता करनी पड़ती है; किन्तु धनियों को दूसरों का भी ख्याल करना पड़ता है।

जो श्रपने द्रन्य को बुद्धिमत्ता से ख़र्च करता है वह श्रपने दुःख दिद्द भी दूर कर रहा है; श्रीर जो उसका संचय करता है वह श्रपने लिये दुःख जमा कर रहा है।

श्रतिथि को यदि किसी बात की श्रावश्यकता पड़े तो उस से मुंह न फेरो जिस बात की श्रावश्यकता तुम्हें हैं यदि उसी बात की श्रावश्यकता तुम्हारे भाई को पड़ जाय तो भी उसे देने में श्रागा पीछा मत करो। स्मरण रहे; श्रपने पास की वस्तु देकर उससे रहित रहने में जितना श्रानन्द है उतना श्रानन्द उन लाखों रुपयों के रहने में नहीं है जिनका उचित उपयोग में नहीं मालूम।

## तीसरा प्रकरण

#### बदला

श्रात्मिक निर्वेलता के कारण बद्ता लेने की इच्छा उत्पन्न होती है। जो श्रत्यन्त नीच श्रीर डरपोक हैं उन्हीं की प्रवृत्ति इस श्रीर श्रधिक रहती है।

जिनसे घृणा होती हैं। उनका कान सताता है ? डरपाक। जिनका लूटती हैं उन्हीं का मारती कान हैं ? खियां।

हानि पहुँचाने के विचार भ्राते ही बद्ला लेने की इच्छा उत्पन्न होती हैं। सज्जनों के हृद्य में दूसरों की पीड़ा पहुंचाने के विचार कभी नहीं श्राते श्रौर इसी कारण वे बद्ला लेने का ख्याल तक नहीं करते।

जब कि स्वयं दुःख ही ध्यान देने की बात नहीं है, तब फिर दुःख देने वाले की उपेचा क्यों न करनी चाहिये? ऐसा न करना माना श्रपने का मनुष्यत्व से गिराना है।

जो तुम्हें पीड़ा पहुँचाना चाहता है उससे श्रलग रहो। जो तुम्हारी शांति को भंग करना चाहता है उसका साथ छोड़ दो। इससे केवल यही नहीं होगा कि तुम्हारी शांति ज्यें को त्यों बनी रहेगी, बल्कि बिना किसी निन्द्नीय साधन का श्रवलम्ब लिये तुम्हारे प्रतिद्वन्द्वी को श्राप से श्राप बद्ला मिल जायगा।

जिस प्रकार त्र्फान और विजली का प्रभाव स्टर्य और तारों पर नहीं पड़ता, बल्कि वे स्वयं पत्थरों और बृत्तों पर टकरा कर शान्त होते हैं, उसी प्रकार हानि का प्रभाव महात्माओं के हृद्य पर नहीं पड़ता, उलट कर वह उन्हीं लोगों पर पड़ता है जो हानि पहुंचाना चाहते हैं।

बद्ला लेने की इच्छा वे ही करते हैं जिनकी श्रात्मा छद है श्रीर जिनकी श्रात्मा महान है वे उसे उपेना की दृष्टि से देखते हैं श्रीर नुराई करने वाले की भलाई करते हैं।

तुम बदला लेने की इच्छा क्यों करते हो ? किस उद्देश से बदला लेने का ख़्याल तुम्हारे मस्तिष्क में नाचता रहता है ? इससे क्या तुम अपने शत्रु के दुःख देना चाहते हो ? परन्तु स्मरण रक्खो, शत्रु के दुःख पहुंचने की अपेचा इससे पहिले तुम्हारे ही दिल के दुःख पहुंचेगा।

जिसके हृद्य में बद्बा लेने की इच्छा उत्पन्न होती है उसी के दिख को वह इच्छा पहिले पीड़ित कर डालती है; श्रीर जिससे बद्बा लिया जाता है उसका दिख शांत रहता है।

बद्ला लेने की इच्छा से हृद्य रोगी हो जाता है इसीलिये बद्ला लेना उचित नहीं । सृष्टिदेवी ने उसे मनुष्यप्राणी के लिये नहीं बनाया है। जिसको स्वयं बहुत दुःख है उसे ग्रीर ग्रधिक दुःख की क्या ग्रावरयकता ? ग्रथवा दूसरे ने यदि दुःख का भार किसी मनुष्य के जपर लाद दिया है तो उसमें ग्रीर हम ग्रधिकता क्यों करें ?

बदला लेने की इच्छा रखने वाले मनुष्य की, पहले की पीड़ा से संतीष नहीं होता, श्रौर इसीलिए मानों वह उस द्गड का भी श्रपने की भागी बना लेता है जो वस्तुतः दूसरे की मिलना चाहिये। यही नहीं, किन्तु वह पुरुष, जिससे वह बदला लेना चाहता है, मौज करता है, श्रौर उसके एक श्रौर नवीन दुःख को देख कर हंसता है।

बदला लेने का विचार बड़ा क्लेशकारक होता है, श्रीर जब उसे कार्य में परिखत करते हैं तब वह बड़ा भयक्ककर हो जाता है। कुल्हाड़ी फेंकने वाला जहां उसे फेंकना चाहता है, वहां प्रायः वह नहीं गिरती। यह भी संभव है कि चिटक कर वह उसी का प्राणान्त कर दे।

इसी प्रकार शत्रु से बदला लेने में प्रायः बदला लेने वाले के ही प्राण संकट में पड़ जाते हैं, वह अपने प्रतिद्वन्द्वी की एक आँख फोड़ते समय अपनी दोनों आँखें फोड़ डालता है। यदि उसका मनेत्रथ निष्फल हुआ तो उसके लिये शोक करता है, और यदि फलीभूत हुआ तो उसके लिये परचात्ताप भी करता है।

शत्रु की मृत्यु से क्या तुम्हारा द्वेष शान्त हो जायगा? क्या उसे मार डालने से तुम्हें शाँति मिलेगी? क्या तुम दुःख देने के लिये उसे पराजित करके छोड़ देना चाहते हो? ऐसा करने से मृत्यु के समय क्या वह तुम्हारी श्रेष्टता मानेगा श्रीर तुम्हारे क्रोध का क्या उसे श्रानुभव होगा?

निस्सन्देह बद्ला लेने में बद्ला लेनेवाले की विजय होनी चाहिये श्रीर जिसने उसे हानि पहुँचाई उसे दिखला देना चाहिये कि देखे मुक्ते कोधित करने का यह फल होता है। उसे श्रपने किये का फल भेगाना चाहिये, श्रीर उसके लिये परचात्ताप करना चाहिये। तथापि इस प्रकार का बदला भी कोध से ही उत्पन्न होता है श्रीर इसमें कोई गौरव नहीं। गौरव तो इसमें है कि उसका हानि भी न पहुँचे श्रौर तुम्हारा काम भी हो, जाय।

कायरता ही हम से हत्या कराती है। जो हत्या करता है वह डरता रहता है कि यदि शत्रु जीवित रहा तो वह कहीं बदजा न ले। मृत्यु भगड़ों का अन्त कर देती है, इसमें कोई शङ्का नहीं, परन्तु इसमें कोई कीर्ति भी नहीं। हत्या करना शूरता नहीं है। यह तो सिर्फ अपना बचाव करना है।

किसी श्रपराध के लिये बद्ला लेने से बढ़ कर कोई सुगम वस्तु नहीं, परन्तु साथ ही उसे चमा करने से बढ़ कर कोई दूसरा उत्तम काम नहीं।

श्रपने मन के। जीतने से बढ़कर कोई दूसरी जीत नहीं है। श्रपराध की श्रवहेलना करना ही श्रपराध का बदला लेना है।

जब तुम बदला लोने का विचार करते है। तो तुम स्वीकार करते है। कि हमारी हानि हुई; जब तुम शिकायत करते है। तब तुम कबूल करते है। कि शत्रु ने हमें हानि पहुँचाई, ऐसा करके क्या तुम अपने शत्रु के बल की प्रशंसा करना चाहते हो?

जो माल्म न पड़े वह हानि कैसी ? जिसे हानि की कल्पना ही नहीं उसको बदला कैसा ? हानि के सह लेने में श्रपमान न समभो । इससे बढ़कर शत्रु पर विजय प्राप्त करने का कोई दूसरा साधन नहीं है।

उपकार कर देने से अपकार करने वाले के। लजा मालूम होती है। तुम्हारी आत्मा के बड़प्पन से डरकर वह हानि पहुँचाने का विचार भी न करेगा।

जितने श्रधिक श्रपराध हों उतनी श्रधिक चमा प्रदान करना श्रत्युत्तम है। श्रीर जितना न्याय बद्ला लेने में है उससे बढ़कर न्याय श्रीर गौरव उसको भूल जाने में है। क्या तुमको स्वयं श्रपने विषय में न्याया-धीश होने का श्रधिकार है? क्या तुम स्वयं एक फरीक होते हुए निर्णय सुना सकते हो ? हमारा काम उचित है, श्रथवा श्रनुचित है, ऐसा स्वयं निर्णय करने के पहिले देखा तो सही कि दूसरे तुम्हारे निर्णय की न्याय-संगत बताते हैं कि नहीं।

प्रतिकारपरायण पुरुष भयभीत होता है, इस लिये ये लोग उसका तिरस्कार करते हैं। परन्तु जिसके हृद्य में जमा और द्या है उसकी पूजा होती है। उसके कृत्यों की प्रशंसा हमेशा के लिये रह जाती है, और सारा जगत, प्रेम के साथ उसका नाम लेता है।

#### चौथा प्रकरण

### क्रूरता, द्वेष और मत्सर

बद्ला लेना बुरा है, किन्तु क्रूरता उससे भी श्रधिक बुरी है। क्रूरता में बद्ले की सब बुराइयां मौजूद हैं, विशेषता यह है कि उसे उत्तेजित करने के लिये किसी कारण की श्रावश्यकता नहीं पड़ती।

क्रूरता मनुष्य का स्वाभाविक धर्म नहीं है, इसिलये लोग उसका परिस्थाग करते हैं। उससे उनको लजा श्राती है, श्रोर इसीिलये वे उसे निशाचरी प्रकृति कहते हैं। यदि ऐसी बात है तो वह फिर उत्पन्न कहाँ से हुई? सुनिये। इसके पिता का नाम श्रीमान् भय श्रोर माता का नाम श्रीमती निराशा देवी है? इन्हीं के संसर्भ से वह जन्मी है।

वीर पुरुष सामना करने वाले शत्रु पर तलवार उठाता है परन्तु उसके शरण श्राते ही वह हथियार रख देता है। शरण में श्राये हुये की मारने से कोई बहादुरी नहीं है। उसकी श्रपमान करने में कोई यश नहीं, वह तो स्वयं मर रहा है। मारो उद्धत स्वभाव वाले की श्रीर बचाश्रो नम्र पुरुषों की इसी में तुम्हारी विजय श्रीर कीर्ति है।

इस ध्येय की पूर्ति करने के लिये जिसके पास सद्गुण नहीं है, इस ऊँचे पद पर चढ़ने के लिये जिसके पास साहस नहीं वही हत्या कर के विजय, श्रीर रुधिर बहा कर राज्य प्राप्त करता है। जो सब से डरता है वह सब के। मारता भी है। श्रत्याचारी श्रत्याचार क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें भय लगा रहता है। जब तक कोई जीव जीवित है तब तक कुत्ता उससे श्रांख नहीं मिखा सकता, जब वह मर जाता है तब वही कुत्ता उसका मृत शरीर खाता है। परन्तु शिकारी कुत्ता, जब तक वह जीवित है तभी तक उस पर वार करता है श्रीर जब वह मर जाता है तो कुछ नहीं बोखता।

देश के भीतर ही होने वाली लड़ाइयों में बड़ा रक्तपात होता है, क्योंकि लड़ने वाले लोग बड़े डरपोक होते हैं गुप्त पड्यंत्र रचने वाले इत्यारे होते हैं; क्योंकि मृत्यु के समय सब मौन रहते हैं। हमारा कृत्य कहीं खुल न जाय इस बात के लिये क्या वे डरते नहीं रहते ?

यदि तुम क्रूर नहीं होना चाहते तो मत्सरता से दूर रही श्रौर यदि तुम चाहते हो कि हम निशाचरों की गणना से बचे रहें तो ईर्षा न करो।

प्रत्येक मनुष्य को हम दो हिष्ट्यों से देख सकते हैं। एक से तो वह हमें बहुत दुखदाई प्रतीत हो सकता है; श्रीर दूसरी से नहीं, यथाशक्ति उसी दिष्ट से उसे देखो जिससे वह तुम्हें दुखदाई मालूम न हो। यदि वह सुखदाई मालूम होगा तो तुम भी उसे दुःख न पहुँचाश्रोगे;

ऐसी कौन सी बात है जिसको मनुष्य कत्याग्यकारी न बना सकता हो ? जिससे हमको अधिक क्रोध आता है उससे घृणा की अपेचा शिका-यत करने का भाग अधिक रहता है। जिसकी शिकायत हम करते हैं उससे हमसे मेल हो सकता है, परन्तु जो हमारा तिरस्कार करता है उसको मारने के अतिरिक्त हमारा समाधान और किसी प्रकार नहीं होता।

यदि तुम्हारे लाभ होने में कोई विघ्न डालदे तो क्रोध से भभक न उठो। ऐसा करने से तुम्हारी बुद्धि नष्ट होगी, जिसकी हानि उस लाभ से कहीं श्रधिक है। यदि तुम्हारा डुपटा कोई चुराले जाय तो क्या तुम श्रपना श्रंगा भी फार डालोगे? जब तुम दूसरे की पद्वियों का देखकर ईर्षा करते हा, जब दूसरों के गौरव का देख कर तुम्हारे हृद्य में शूल होने लगता है, उस समय यह सोचो कि उन्हें ये सब कैसे मिले। यह जब मालूम हो जायगा तब तुम्हारी ईर्षा द्या रूप में परिवर्तित हो जायगी।

कोई वैभव यदि उसी मूल्य पर तुम्हें दी जाय, तो तुम यदि बुद्धिमान हो, तो उसे ज़रूर श्रस्वीकार कर दोगे। पद्वियों का मोल क्या है ? चापलूसी। ऐसी दशा में पदवी देनेवाले का दास बने बिना मनुष्य वैभव (पदवी) किस प्रकार प्राप्त कर सकता है ?

दूसरों की स्वतंत्रता अपहरण करने के लिये क्या तुम अपनी स्वतंत्रता खो दोगे ? अथवा किसी ने यदि ऐसा किया हो तो क्या तुम उसकी ईर्षा करोगे ?

जिसको तुम स्वीकार नहीं करना चाहते उसकी ईर्षा नहीं करते। तब फिर जिस कारण से डाह उत्पन्न होता हो उसी की ईर्षा क्यें। करते हो।

यदि तुम्हें सद्गुणों की कीमत मालूम होती तो क्या तुम उनके लिये शोच न करते जिन्होंने इतनी नीचता से सद्गुण नष्ट करके प्रतिष्टा ख़रीदी है।

जब बिना दुःख किये दूसरों की भजाई सुनने का श्रभ्यास तुम्हें पड़ जायगा तो उनके सुख का सुन कर तुम्हें सच्चा श्रानन्द प्राप्त होगा। जब तुम देखोगे कि उत्तम उत्तम वस्तुएँ योग्य पात्रों का मिली हैं तो तुम्हें संतोष होगा, क्योंकि गुणियों के उत्कर्ष का देखकर गुणियों का सुख होता है।

जो दूसरों के सुख को देखकर सुखी होता है वह अपने सुख की बृद्धि करता है।

## पांचवाँ प्रकरण

## हृदय का क्षोभ ( उदासीनता )

श्रानंदी जीव की देख कर दुखी के होटों में मुस्कराहट श्रा सकती है। परन्तु उदासीन की उदासीनता की देख कर श्रानन्दी मनुष्य का भी श्रानन्द लोप हो जाता है।

उदासीनता का कारण क्या है ? आस्मिक निर्व तता । उसकी वृद्धि क्यों कर होती है ? निरुत्साह के कारण । उसका सामना करने के लिये तैयार रहो, वह हानि पहुंचाये विना श्राप से श्राप भाग जायगी ।

वह तुम्हारी जाति भर की बैरिग्री है। इसलिये उसे श्रपने हृद्य से निकाल दे। वह तुम्हारे जीवन के सुखों की विप देकर मार डालने चाली है, इसलिये उसे श्रपने घर में न घुसने दो।

एक तिनके की भी हानि हो जाने पर उदासीन मनुष्य की मालूम होता है कि हमारी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। उदासीनता तुम्हारी श्रात्मा को थोड़ी थोड़ी बातों पर श्रशान्त करती है श्रोर महस्व पूर्ण बातों पर उसे प्रवृत्ति नहीं होने देती ।

वह तुम्हारे गुणों के ऊपर श्रालस का परदा डाल देती है। वह उन गुणों के छिपा देती है। जिनसे दूसरे तुम्हारा सत्कार कर सकते हैं। वह उन्हें दबा देती हैं उस समय तुम्हारा काम है कि उन्हें फिर विकसित करो।

वह श्रिरिष्टों की तुम्हारे लिये श्रामिन्त्रत करती है। वह तुम्हारे हाथें को बाँघ देती है। यदि तुम चाहते हो कि कायरता हम में न रहे, यदि तुम चाहते हो कि कमीनापन हम में से निकल जाय, यदि तुम्हारी इच्छा है कि श्रन्याय को हमारे हृद्य में स्थान न मिले, तो उदासीनता के वशीभूत न होश्रो।

स्मरण रहे कि कहीं बुद्धिमता के वेष में वह तुम्हें धोखा न दे दे। धर्म तुम्हारे उत्पन्नकर्ता की स्तुति करता है इसलिये उसे उदासीनता की छावा से न ढक जाने देा। उत्साह के साथ रहने से ही तुम प्रसन्न चित्त रह सकते हो। इसलिये उदासीन रहना छोड़ देा।

मनुष्य को दुःखी क्यों होना चाहिये ? उसे श्रानन्द मानना क्यों छोड़ देना चाहिये जब उसके सब कारण उसमें विद्यमान हैं ? दुःखी होना क्या दुःख को श्रीर मील लेना नहीं है ?

भाड़े पर बोलाये हुए मातम करने वाले जिस प्रकार दुःखी देख पड़ते हैं श्रथवा पैसे मिलने के कारण वे जिस प्रकार श्रांसू बहाने लगते हैं उसी प्रकार बहुत से मनुष्य भी उदासीनता के कारण श्रांसू बहाने लगते हैं यद्यपि इस उदासीनता का कोई कारण नहीं होता।

किसी वस्तु से कोई दुःखी होता हो से बात नहीं। क्योंकि प्रायः देखा जाता है कि जिस से एक मनुष्य दुःखी होता है उसी से दूसरे सुखी होते हैं।

किसी मनुष्य से पृंछो तो सही कि क्यों भाई शोक करने से क्या तुम्हारी दशा छुछ सुधर जाती है वह स्वयं कहेंगा कि नहीं, शोक करना सचमुच मूर्खता है। वे उस पुरुष की प्रशंसा करेंगे जो अपने संकटों की धीरता श्रीर साहस पूर्वक सह लेते हैं परन्तु श्रपनी बार बावले बन जाते हैं। कैसे शोक की बात है। ऐसे मनुष्यों की चाहिये कि जिनकी वे प्रशंसा करते हैं उनका श्रनुकरण करें।

शोक करना निसर्ग देव के विरुद्ध है। क्योंकि इससे नैसर्गिक कामों में बाधा पड़ती है। जिसको निसर्ग देव रोचक बनाते हैं उसको शोक देवी नीरस बना देती है।

जिस प्रकार प्रचंड त्कान के सामने बृज गिर पड़ता है श्रौर फिर उठने का साहस नहीं करता उसी प्रकार निर्धल श्रात्मा वाले मनुष्य का हृदुय बीक से कुक जाता है फिर नहीं उठता ।

जिस प्रकार पहाड़ पर से नीचे श्राने वाला पानी बरफ की भी बहाकर नीचे ले श्राता है उसी प्रकार गालों पर की सुन्दरता श्रासुश्रों से धुल जाती है। न तो पहाड़ पर की बरफ लौट कर फिर से आ सकती है और न गालों पर की वह सुन्द्रता ही अपने स्थान के। लौट सकती है

जिस प्रकार तेजाब में मोती डालने से पहिले वह धूमिल हो जाती है और फिर गल जाता है उसी प्रकार हृदय की उदासीनता प्रथम मनुष्य पर अपना काम करती रहती है और फिर उसे हृदय कर जाती है।

सड़कों पर विश्राम लेने वाले स्थानों पर भी उदासीनता दिखलाई पड़ेगी। ऐसा कौनसा स्थान है जहां उसका निवास न हो किन्तु उससे बच कर निकल भागने का प्रयत्न करना चाहिये, यह तो मनुष्य के हाथ में है। देखो तो किस प्रकार उदासीन मनुष्य उस फूल की तरह सर नीचे किये रहता है जिसकी जड़ काट दी गई है। वह किस प्रकार अपनी श्रांखें ज़मीन की श्रोर गाड़े रहता है। परन्तु ऐसी श्रवस्थाश्रों से सिवास रोने के श्रीर क्या लाभ।

जदासीन मनुष्य का मुंह क्या कभी खुलता है ? क्या उसके हृद्य में समाज के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है ? क्या उसकी विचार शक्ति अपना अपना काम करती है ? उससे इन सब का कारण पृद्धे तो कहेगा कुछ नहीं। भाई यह उदासीनता कैसे आई, कहेगा, ऐसे ही, कोई कारण नहीं है।

धीरे धीरे उसकी शक्ति का ह्वास होता जाता है श्रीर श्रन्त में वह कराल काल का श्रास बन जाता है। श्रीर फिर कोई पूंछता भी नहीं कि श्रमुक मनुष्य का क्या हुश्रा।

तेरे बुद्धि है श्रौर तू देखता नहीं। तुभा में ईश्वर की भक्ति है श्रौर तू श्रपनी भुल नहीं समभता।

ईश्वर ने बड़ी द्या के साथ मनुष्य की पैदा किया है। यदि उसे तुमें सुखी रखने की इच्छा न होती ते। वह उत्पन्न ही काहे की करता? तुम उसके नियमों का उल्लंघन करने का प्रयत्न क्यों करते हो।

जब तक तुम निर्दोषी होकर श्रत्यन्त सुखी हो तब तक तुम ईश्वर का बड़ा मान कर रहे हो । श्रौर जब तुम श्रसन्तुष्ट हो तब तुम उसकी अवहेलना करते हो। क्या उसने सब वस्तुओं को परिवर्तन शील नहीं बनाया है? फिर जब उन में परिवर्तन होता है तो क्यों शोक करते हो?

यदि हमें निसर्ग देव के नियम मालूम हैं तो हम शिकायत क्यों करते हैं ? यदि नहीं मालूम तो सिवाय अपने अन्धेपन के दोष और दें किसे ?

संसार के नियम तुम नहीं बना सकते। जिस रूप में तुम नियमों को देखते हो उसी रूप में उनका पालन करना तुम्हारा पहला काम है। यदि वे दुःख देते हैं तो दुःखी होकर तुम स्वयं श्रपने दुःख की श्रधिक बढ़ा रहे हो।

बाहरी लुभाव में न फंसा और न यह ख्याल करो कि शोक से दुर्भाग्य का घाव भर जाता है। शोक दवा की जगह विष का काम करता है। कहना तो है कि मैं तेरे छाती से तीर निकाल रहा हूं, किन्तु उल्टेबह उसे घुसेड़ता जाता है।

उदासीनता के कारण तुम में श्रौर तुम्हारे मित्र में श्रनबन हो जाती है। इसी के कारण तुम खुल कर बात चीत नहीं कर सकते! कोने में छिपे पड़े रहते हो, लोगों के सामने निकलने में भेपते हो। दुर्भाग्य के श्राधात सहन कर लेना तुम्हारा स्वाभविक धर्म नहीं श्रौर न तुम्हारी खुद्धि तुम से कहती है कि तुम ऐसा करो किन्तु वीरता के साथ श्रापत्ति का सामना करना तुम्हारा मुख्य स्वाभाविक धर्म है। श्रौर साथ ही साथ इस बात का श्रतुभव करना भी तुम्हारा कर्तव्य है कि यह वीरता हम में वर्तमान है।

संभव है कि श्राँस् श्रांखों से गिर पड़े, परन्तु सद्गुण नष्ट न होने पावे। श्रांस् बहाने का कारण मिल सकता है; परन्तु साथ ही यह भी स्मरण रहे कि श्रिधिक श्रांस् न बहने पावे।

त्रांसुत्रों के प्रवाह से दुंख की मात्रा नहीं ज्ञात हो सकती। जिस प्रकार हद दरजे का श्रानन्द कोई नहीं जान सकता, उसी प्रकार हद दरजे का शोक भी किसी को नहीं मालूम हो सकता है। श्रात्मा को दुर्बल कीन करता है? उसका उत्साह कीन श्रपहरण करता है; महत्कारयों में विझ कीन डालता है। श्रीर सद्गुणों की नष्ट कीन करता है? शोक, श्रीर कोई नहीं।

इसिंबिये जिस शोक से कोई लाभ होने की संभावना नहीं उसमें क्यों पड़ते हो ? ग्रीर जिसका मूल ही ग्रनिष्टकर है उसमें उत्तम उत्तम साधनों का बलिद।न क्यों करते हो ?

## चौथा खण्ड

# मनुष्य को अपनी जाति वालों से मिलनेवाले लाभ

--:0:--

#### पहला प्रकरण

### कुलीनता और प्रतिष्ठा

कुलीनता आत्मा की छोड़ कर अन्यत्र वास नहीं करती; और सद्-गुणों के अतिरिक्त कहीं प्रतिष्ठा नहीं मिलती। पाप कर्म (कुटिल नीति) द्वारा हम राजाओं के कुपापात्र बन सकते हैं; द्रव्य खर्च करके बड़े २ पद् हम उपलब्ध कर सकते हैं; परन्तु इन साधनों के द्वारा प्राप्त की हुई प्रतिष्ठा सन्ती प्रतिष्ठा नहीं है। पाप कर्म द्वारा न तो मनुष्य कुछ तेजस्वी बन सकता है, और न द्रव्य द्वारा वह कुलीन बन सकता है।

जब मनुष्य के। उसके सद्गुणों के कारण पद मिलते हैं; जब देश सन्त्री सेवा करने से सर्वत्र उसका मान होता है, तभी देने वाले और पाने वाले दोनों की प्रतिष्ठा होती है और संसार का लाभ होता है।

ग्रब बतलाश्रो तो सही कि तुम प्रतिष्टा किस प्रकार संपादन करना चाहते हो, धूर्तता से श्रथवा सद्गुणों से ?

जब किसी पराक्रमी पुरुष के गुण उसके बाल बच्चों में उतरते हैं, तभी उसके पद उन को शोभा देते हैं। परन्तु जब पद विभूषित मनुष्य योग्य किन्तु पद रहित मनुष्य से बिलकुल भिन्न होता है तो क्या जनता पद्वि-भूषित मनुष्य को मान दृष्टि से देखती है ?

पैतृक प्रतिष्टा सर्व श्रेष्ट मानी जाती है; किन्तु लोग प्रशंसा उसी की करते हैं जिसने उसे पहिले उपार्जित किया था। जिस पुरुष में स्वयं तो कोई गुण नहीं है, किन्तु अपने पूर्वजों के उत्तम कर्मों के बहाने प्रतिष्टा चाहता है, वह उस चार के सदश है जो चारी करके देवालय में आश्रय लेने का प्रयत्न करता है ताकि उसके दुर्गुण सब छिप जांय।

यदि श्रन्धे के माता पिता श्रांखों से देख सकते थे तो श्रन्धे के क्या लाम ? यदि गूंगे के पूर्वंज स्पष्टतया बात चीत कर सकते थे ते गूंगे के क्या फायदा ? उसी प्रकार यदि नीच मनुष्य के बाप दादे कुलीन रहे हों तो इससे नीच मनुष्य की कौन सी प्रतिष्टा ?

सची प्रतिष्टा उसी की होगी जिसका मन सद्गुणों की ग्रोर प्रवृत है चाहे वह पद्वियों से विभूषित न हो, किन्तु लोग उसका सत्कार ग्रवश्य करेंगे।

ऐसा ही पुरुष तो वास्तविक प्रतिष्टा उपार्जित करेगा श्रीर दूसरे तो उससे पावेंगे। ऐसे ही नर-रत्नों से तुम प्रतिष्टित होने का दम भर सकते हो।

जिस प्रकार परछाई वस्तु के पीछे २ चलती है उसी तरह सची प्रतिष्ठा सद्गुर्णों का त्रनुसरण करती है।

यह न ख्याल करो कि साहस के काम करने अथवा जीवन का धाेखें में डालने से प्रतिष्ठा मिलती है। प्रतिष्ठा कुछ काम से नहीं मिलती। प्रतिष्ठा मिलती है कार्य्य करने की विधि से।

राष्ट्रस्पी जहाज़ सम्भालने का भार सब पर नहीं रहता श्रथवा सेनाश्रों का श्राधिपत्य प्रत्येक की नहीं मिलता। इसिलिये जी काम तुम्हें सौंपा जाय उसे जी जान से करो। लोग तुम्हारी प्रशंसा सहज ही में करने लगेंगे!

"कीर्तिं मिलने के लिये विद्यों पर जय प्राप्त करना पड़ेगा और बड़े २ कहों का सामना करना पड़ेगा"—ऐसा न कहो। जो स्त्री स्त्री है उसकी कीर्तिं क्या श्राप से श्राप नहीं होती? जे। मनुष्य ईमानदार है उसका सर्वंत्र क्या मान नहीं होता?

कीर्ति की लालसा प्रवल होती है; प्रतिष्टा की इच्छा बलवती होती है। जिसने इन्हें दिया उसका उद्देश्य इनके देने का महान था। जिस समय समाज के हित के लिए साहस पूर्ण काम करने की स्रावश्यकता है, जब स्वदेश के लिये प्राणों के। संकट में डालना पड़ता है; उस समन महत्वाकांचा के श्रतिरिक्त सद्गुणों के। श्रीर कौन उत्तेजित करता है।

महात्मात्रों को कोरी पद्वियों से प्रसन्नता नहीं होती । उन्हें प्रसन्नता होती है इस टोह से कि हम इन पद्वियों के योग्य हैं, श्रथवा नहीं।

"इस मनुष्य की मूर्ति किसने बनाई" ऐसा करने की श्रपेशा क्या यह कहना उत्तम नहीं है "कि श्रमुक मनुष्य की मूर्ति क्यों नहीं बनाई गई ?"

महत्वाकांची भीड़ भड़कों में प्रथम रहेगा। श्रागे की ठेलता चलेगा, पीछे की देखेगा भी नहीं। सहस्रों मनुष्यों पर विजय प्राप्त करने से उसे इतना सुख न होगा जितना खेद उसे श्रपने से एक भी श्रधिक योग्य पुरुष की देखकर होगा।

महत्वाकांचा का बीज प्रत्येक मनुष्य में होता है; परन्तु सबमें इसका विकाश नहीं होता। किसी जगह पर तो उसे भय दबा देता है और अनेक स्थानों में उसे विनय से दबना पड़ता है। महत्वाकांचा आत्मा का आन्तरिक वस्त्र है। जह देह से सम्बन्ध होने के साथ ही उसका आवि-भाव होता है और उससे सम्बन्ध टूटने के पहले उसका विनाश होता है। यदि तुम महत्वाकांचा का उचित उपयोग करोगे तो तुम्हारा सत्कार किया जायगा; और यदि उसका दुरुपयोग करोगे तो तुम्हारी अपकीर्ति होगी; और तुम्हारा नाश हो जायगा।

विश्वासघातकों के हृदय में महत्वाकांचा छिपी रहती है; दान्भिकता उसकी ब्रोट में रहती है ब्रौर मायावीपन चटक मटक बातों से उसका मान बदाता है; किन्तु श्रन्त में लोग उसकी श्रसिलयत समक्त जाते हैं।

जो वास्तव में सद्गुणी है वह सद्गुण के। सद्गुण समक कर उस पर प्रेम करता है। श्रीर उस महत्वाकांचा से घृणा करता है जिससे प्रशंसा मिले। यदि दूसरों की प्रशंसा से सद्गुणी मनुष्य सुखी होता तो उसकी स्थिति कितनी शोचनीय हुई होती। परन्तु ऐसा नहीं। वह फल की इच्छा नहीं करता ग्रीर जितनी योग्यता उसमें है उससे बढ़ कर पुरस्कार नहीं चाहता।

सूर्यं ज्यां २ उपर चढ़ता है साया त्यों त्यो कम होती जाती है, उसी प्रकार जितनी श्रधिक मात्रा सद्गुण की मनुष्य में होती है उतनी ही कम भूख उसे प्रशंसा की रहती है। तथापि उसकी योग्यता के अनुसार जितना मान उसे मिलना चाहिये, उतना श्रवश्य मिलता है।

कीर्ति परछाई की तरह अपने पीछा करने वाले से दूर भागती है परन्तु जो उसकी श्रोर से मुंह फेर लेता है उसके पीछे पीछे लगी रहती है यदि बिना सद्गुण के कीर्ति पाने की इच्छा करोगे ता न मिलेगी; परन्तु यदि उसमें सद्गुण विद्यमान है तो चाहे तुम एक कोने में छिपे रहो तब भी वहाँ वह तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी।

इसिलये जिससे कीर्ति हो उसी को पकड़ा श्रीर जो उचित श्रीर न्याय पूर्ण है उसी को करो। इस प्रकार श्रंतः करण की संतुष्टि से जो हर्ष प्राप्त होगा वह उस हर्ष से कहीं बदकर होगा जो तुम्हारी वास्तविक श्रोग्यता को न जाननेवाले लाखें। मनुष्य की सूठी प्रशंसा सुनने से हो सकता है।

## टूसरा प्रकरण ज्ञान और विज्ञान

अपने उत्पन्नकर्ता की सब वस्तुश्रों का श्रध्ययन करना ही मनुष्य का सुख्य कर्तव्य है। जिसे प्रकृति की प्रत्येक बात में श्रानन्द मिलता है उसे प्रमात्मा के श्रस्तित्व में शङ्का नहीं होती। वह उन्हीं वस्तुश्रों में गदगद होता हुआ उसकी श्राराधना करता है।

सदैव उसका मन ईश्वर की श्रोर लगा रहता है, श्रीर उसका जीवन अक्ति-पूर्ण होता है। जब वह श्राँख उठा कर उपर की श्रोर देखता है तो उसे क्या त्राकाश चमत्कारों से 'भरा हुआ नहीं दिखलाई पड़ता! श्रीर जब वह पृथ्वी की श्रोर देखता है तो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े उससे द्या संकेत करते हुए नहीं देख पड़ते कि परमात्मा को छोड़ कर हमें श्रीर कीन बना सकता है।

सब ग्रह श्रपने श्रपने मार्ग में घूमते हैं। सूर्य श्रपनी जगह पर स्थिर रहता है। पुच्छल तारा वायु मगडल में घूम कर श्रपने स्थान पर फिर से श्रा जाता है। ऐ मनुष्य, ईश्वर की छोड़ कर इन्हें श्रीर कौन बना सकता है? सिवाय उस सर्वन्यायी परमात्मा के उनकी नियम के बन्धन से श्रीर कौन जकड़ सकता है?

श्रहा ! ये कितने चमकीले हैं श्रीर इनकी चमक न्यून नहीं होती। वे कितनी तेज़ी से घूमते हैं, किन्तु एक दूसरे से टकराते नहीं।

पृथ्वी की श्रोर देखी श्रीर उसके उद्भिज पदार्थों पर विचार करो। उसके उदर का निरीज्ञण करो श्रीर देखे। कि उसमें क्या है। इन सब से क्या ईश्वर की सत्ता प्रगट नहीं होती ?

घास कौन उत्पन्न करता है ? उसे समय समय पर कौन सींचता है। बैल उसे खाते हैं। घोड़े श्रीर गायें उस से पेट भरती हैं। भेड़ श्रीर बकरियों को घास पात कौन देता है ?

बोये हुए श्रन्न की वृद्धि कौन करता है ? एक मुट्ठी श्रन्न से सौ मुट्ठी श्रन्न कौन पैदा करता है। श्रंगूर जैत्नादि श्रादि फलों का प्रत्येक ऋतु में कौन पकाता है ?

चुद्र मक्खी क्या श्राप से श्राप उत्पन्न हुई ? क्या तू श्रपने की पर-सात्मा समक्ता है ? यदि समक्ता है तो तू भी उसी की तरह मिक्खियाँ उत्पन्न कर ।

पशु समस्तते हैं, हम जीवित हैं, परन्तु इस पर वे श्राश्चर्य नहीं करते। उन्हें जीवित रहने में श्रानन्द मिलता है। परन्तु वे ख्याल नहीं करते कि इस जीवन का कभी श्रन्त होगा। प्रत्येक प्राणी श्रपना २ काम परंपरा से करते हैं श्रीर हज़ारों पीढ़ियाँ गुज़र जाती हैं किन्तु जाति खुप्त नहीं होती।

परमात्मा की सत्ता, जो छोटी २ बातों में दिखलाई पड़ती है, वहीं बड़ी २ बातों में भी देखने में श्राती है। तेरा कर्तव्य है कि तू श्रपनी श्रांखों को उसके जानने में लगा श्रीर मस्तिष्क को उसके चमत्कार की परीज्ञा में ख़र्च कर।

प्रत्येक वस्तु की बनावट में परमात्मा का सामर्थ्य श्रीर उसकी द्या देखने में श्राती है। प्रत्येक वस्तु की बनावट में उस की नीति श्रीर सुज-नता भी समान होती है।

संसार के प्रत्येक प्राणी को सुख मिलने के भिन्न २ साधन हैं। वे एक दूसरे की ईर्षा नहीं करते।

श्रव भला तुम्हीं बतलाश्रो कि भाषा के शब्दों में ज्ञान है, श्रथवा परमारमा निर्मित वस्तुश्रों के निरीक्षण में। उत्तर यही देना होगा कि प्रकृति सौन्दर्य के निरीक्षण में जितना ज्ञान है उतना दूसरी वस्तुश्रों में नहीं है।

जब तुमने घर बना जिया तो उसका उपयोग करना सीखे। पृथ्वी माता जितने पदार्थ उत्पन्न करती हैं वे सब तेरे भन्ने के जिये हैं। श्रम तेरे खाने के जिये श्रीर जड़ी बूटियां तेरे रोगें। की दूर करने के जिये इत्पन्न की गई है।

श्रव बताश्रो कि चतुर कौन है ? वह जो परमात्मा की सृष्टि का ज्ञान रखता है। श्रीर बुद्धिमान कौन है ? जो उस पर विचार करता है। जिस शास्त्र की उपयोगिता बढ़ी चढ़ी है, जिस ज्ञान में श्रिभमान उत्पन्न होने की शङ्का नहीं है तुम्हारा कर्तन्य है कि स्वयं उसे पहिले संपादित करो। श्रीर फिर श्रपने पड़ोसियों को सिखलाश्रो, ताकि उनका मला हो।

जीना श्रीर मरना, हुकूमत करना श्रीर श्राज्ञा पालना, काम करना श्रीर उसका फल भागना, इत्यादि बातों के निषय में भी तुम्हारा ध्यान श्राकर्षित होना चाहिये। नीति यह सब तुम्हें सिखा देगी, "जीवन की उपयोगिता" इन बातों में तुम्हारी सहायता करेगी।

स्मरण रक्को, ये सब तुम्हारे हृद्य पटल पर लिखे हुए हैं। श्राव-श्यकता केवल इतनी ही है कि तुम्हें उन की याद भर पड़ जाय। याद श्राना भी कोई कठिन नहीं है। मन को एकाग्र करो, बस तुम उन्हें स्मरण में ला सकेगे।

श्रन्य सर्व शास्त्र व्यर्थ हैं, श्रन्य सारा ज्ञान कपोल किएत है। मानवी जीवन में उनकी कोई श्रावश्यकता नहीं। उन से मनुष्य कुछ श्रिक नेक श्रीर ईमानदार नहीं हो सकता।

ईश्वर की भक्ति और सजातीय प्राणियों के प्रेम ये ही क्या तुम्हारे सुख्य कर्त्त क्या नहीं है ? बिना ईश्वर की सृष्टि का निरीचण किये उस पर तुम्हारी भक्ति किस प्रकार हो सकती है ? और पराधीनता के ज्ञान बिना सजातीय लोगों के साथ प्रेम कैसे हो सकेगा ?

# पांचवाँ खण्ड स्वाभाविक योगायोग

-:0:--

### पहला प्रकरण संपत्काल श्रोर विपत्काल

उत्कर्ष होने पर मर्यादा से श्रधिक हर्ष में न श्राश्रो श्रोर विपत्काल श्राने पर श्रपनी श्रात्मा को शोक के गढ़े में न ढकेलो संपत्काल का सुख चिरस्थायी नहीं है, इसलिये उस पर भरोसा न करो। श्रोर विपत्काल की दृष्टि हमेशा वक नहीं रहती इसलिये घवड़ाना छोड़कर धैय के साथ श्राशा को स्थिर रखो।

विपत्ति काल में घेंग रखना जितना किटन है, संपत्काल में संयमी बनना उतनी ही बुद्धिमानी है। संपत्काल श्रीर विपत्काल तुम्हारी श्रात्मिक दृढ़ता परखने की कसोटियां हैं। इन को छोड़ कर श्रीर किसी प्रकार तुम्हारे श्रात्मा की परीचा नहीं हो सकती है। इसलिये जब इनका श्रागमन हो तब बड़ी सावधानी से काम लो।

संपत्काल की ती ज़रा देखी। कैसे मज़े में चाटुकारी करके तुम्हें श्रपने पंजे में ले श्राता है, श्रीर किस प्रकार धीरे धीरे तुम्हारी शक्ति श्रीर तुम्हारे उत्साह का श्रपहरण करता है।

माना कि तुम संकट में दृढ़ रहे हो; माना कि विपत्ति में तुम श्रचल रहे हो। तब भी श्रपनी शक्ति को इस ख़्याल से कि तुम्हें श्रब उसकी श्रावश्यकता नहीं पड़ेगी, घटने न दो।

हमारी आपित्त को देख कर हमारे शत्रुश्चों का भी दिल पसीज उठता है, श्रीर हमारी सफलता श्रीर सुख को देख कर हमारे मित्र भी हम से ईर्णा कर सकते हैं! सत्कृत्यों की जह आपित ही है। आपित शौर्य और धैर्य की धात्री है। जिसके पास माल भरा है क्या वह और अधिक पाने के लिये अपनी जान की ख़तरे में डालेगा ?

सचा सद्गुणी मनुष्य परिस्थित के अनुसार काम करता है। परन्तु जब तक उसके उपर आपत्ति न आवे तब तक उस का यह गुण सर्व-साधारण को मालूम नहीं होता।

श्रापत्काल में मनुष्य की ज्ञात होता है कि हमारे मित्र पैसे के साथी थे। उन्होंने श्रव मुक्ते छोड़ दिया है। श्रापत्काल में वह समकता है, मेरी सब श्राशाएँ केवल मुक्ती पर श्राश्रित हैं। उसी समय वह वीरता के साथ कठिनाइयों का सामना करता है, श्रीर वे उसका कुछ नहीं विगाड़ सकती।

संपत्काल में वह समभता है कि, मैं सुरचित हूँ, श्रीर मेरे मित्र मुभे प्यार कर रहे हैं। संपत्काल में वह वे परवाह हो जाता है। संप् त्काल में वह श्रागामी श्रापित को नहीं देखता। श्रीर संपत्काल ही में वह दूसरों पर पूर्ण भरोसा करता है, श्रीर श्रन्त में उन्हीं से धोखा खाता है।

श्रापत्काल में मनुष्य भला बुरा सोच सकता है परन्तु संपत्काल में उसकी बुद्धि नहीं काम करती। इसिलये श्रापत्काल श्रद्धा है, जो मनुष्य के। संतोष का पाठ पढ़ा सकता है, परन्तु संपत्काल श्रद्धा नहीं है जिस के वशीभूत होकर मनुष्य श्रापत्काल श्राने पर एक दुम घवड़ा जाता है; श्रीर फिर उसी में उसकी मृत्यु हो जाती है।

किसी बात का श्रतिरेक होने पर हमारे मनोविकार हम पर हुकूमत करने लगते हैं। सम्भव बुद्धिमत्ता का चिन्ह है।

सारे जीवन सादगी के साथ रहा, हरएक दशा में संतोष रक्खा । इससे प्रत्येक समय प्रत्येक बात से तुम्हारा लाभ होगा; ग्रीर लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। बुद्धिमान प्रत्येक वस्तु से श्रपना लाभ ढूंढ निकालता है। श्रीर भाग्य के सब परिवर्त नों का एक दृष्टि से देखता है; सुख दुःख पर समान श्रिषकार रखता है; श्रीर कभी श्रपने नियम से विचलित नहीं होता।

न तो संपत्काल में शेखी मारी; श्रीर न श्रापत्काल में निराश होश्री। संकट की न तो बुलाश्री श्रीर न उसके श्राने पर मुंह छिपाते फिरी। जी तुम्हारे साथ हमेशा रहने ही वाला नहीं है उससे डरते क्यों हा ?

श्रापत्ति में फंस कर श्राशा के। न छोड़ो; श्रीर उत्कर्ष होने पर बुद्धि-मत्ता के। तिलांजली न दों। जिसको फल के प्राप्त होने में शङ्का होगी उसकी सिद्धि नहीं हो सकती। श्रीर जो सामने के गड्दों के। नहीं देखेगा उसका विनाश श्रवश्य होगा।

जो कहता है कि समृद्धि ही में मेरा कल्याण है, उसी में मुक्ते सच्चा सुख मिल सकता है, वह एक प्रकार से श्रपने जहाज़ को, बालू की सतह पर लड़क डाल कर, खड़ा कर रहा है जिस की ज्वारभाटा बहा ले जाता है।

जिस प्रकार पर्वत से निकल कर समुद्र में जाकर मिलने वाला जल प्रवाह नदी रूप में, मार्ग से खेतों में होकर जाता है, कहीं ठहरता नहीं, उसी प्रकार भावी प्रत्येक के पास दौरा करती है; किन्तु ठहरती नहीं; क्योंकि उसकी गति श्रविरत श्रीर हवा की तरह चंचल है। इसीलिये तुम उसे पकड़ नहीं सकते। जब तुम्हारे ऊपर उसकी कृपा दृष्टि होती है तब तुम्हें सुख होता है; परन्तु जब तुम उसका स्वागत करना चाहते हो तब वह दूसरों के पास निकल भागती है।

### दूसरा प्रकरण क्रेश और न्याधि

ः शरीर की स्थाधि का प्रभाव श्रात्मा पर भी पड़ा करता है। एक की श्रारोग्यता मिले विना दूसरे की श्रारोग्यता नहीं मिल सकती। व्याधियों में क्लेश का नम्बर सब से बढ़ा चढ़ा है। निसर्गदेव ने इसको दूर करने की कोई श्रोपिध नहीं तैयार की।

जब तुम्हारा धीरज छूटने लगे तो श्राशा से काम लो श्रीर जब तुम्हारी दृदता जवाब देने लगे तो बुद्धि से काम लो।

दुःख भोगना मनुष्य का स्वामाविक धर्म है। क्या तू चाहता है कि कोई ईश्वरीय शक्ति तुम्मे आकर बचा ले ? अरे माई तू बड़ा मूर्ख है जब देखता है कि सभी दुःख भोगता है तो तू अपने लिये क्यों घबड़ाता है ?

जो दुःख तेरे भाग्य में जिख दिया गया है उससे छूटने का प्रयक्ष करना ग्रम्याय है। जो तेरे भाग्य में ग्रा जावे उसकी चुपके से श्रंगीकार कर ले।

"ऐ ऋतुश्रो, तुम न बद्लो, नहीं तो मेरी श्रायु कम हो जायगी" ऐसा कहने से क्या वे मान जांयगे? जिसका कोई प्रतीकार नहीं हो। सकता उसको सह लेना ही श्रव्हा है।

चिरकाल तक ठहरने वाला क्लेश तीव नहीं होता । इस लिये उसके बारे में शिकायत करते समय तुम्हें लजा श्रानी चाहिये । जो तीव है वह श्रम्तकाल तक ठहरता है, इसलिये उसे श्रम्त तक सह लेना चाहिये ।

शरीर इस कारण बनाया गया था कि वह श्रातमा के श्रधीन रहे। शरीर के सुख के लिये जीवात्तमा की दुःख देना जीवारमा की श्रपेचा शरीर की श्रधिक क़द्र करना है।

कांटों से कपड़े फट जाने पर जिस प्रकार बुद्धिमानों की खेद नहीं होता है। उसी प्रकार शरीर की कष्ट होने से धीर पुरुष श्रपनी श्रात्मा दुःखी नहीं होने देते।

### तीसरा प्रकरण

मृत्यु

जिस प्रकार सोना तैयार करने से कीमियागर की परीचा होती है;

उसी प्रकार मृत्यु से जीवन श्रौर उसके कर्मों की परीचा होती है।

यदि जीवन की परीचा करनी है तो श्रंतिम काल से करो। इसी से तुम्हें मालूम हो जायगा कि तुम्हारा जीवन किस प्रकार का है। जहां कपट का व्यवहार नहीं है वहीं सत्य प्रकाशमान होता है।

जो यह जानता है कि, मरना किस प्रकार चाहिये, उसने श्रपने जीवन का श्रपन्यय नहीं किया उसी प्रकार जो श्रपना श्रंतिमकाल कीर्तिप्रद बना रहा है, उसका जीवन न्यर्थ नहीं बीता।

जिसको जिस प्रकार मरना चाहिये यदि वह उसी प्रकार मरा तो उसका जन्म लेना निरर्थक नहीं हुआ। अथवा जिसने हंसते हंसते अपने प्राण विसर्जन किये उसका भी जीवन न्यर्थ नहीं गया।

जो जानता है, हम मरेंगे अवश्य उसे सारे जीवन सुख मिलता है, परन्तु जो इससे अनिभज्ञ है उसे सुख नहीं मिलता और यदि कुछ मिलता भी है, तो हीरे की तरह शीघ ही खो जाने का भय उसमें लगा रहता है।

क्या तुम्हारी इच्छा मर्दानगी के साथ मरने की है ? यदि है तो पहिले अपने दुर्गुणों का गला घोट डालो । सुली है वह जो मरने के पूर्व अपने जीवन का कार्य समाप्त कर देता है; जो मृत्यु के समय केवल मरना ही अपना सुख्य कर्तव्य समकता है और जो कहता है, बस, मैं जीवन के सब काम कर चुका, अब मेरी मृत्यु में बिलम्ब होने की केई आवश्यकता नहीं है ।

बहादुरी के साथ मृत्यु का सामना करो, उससे मुंह मोड़ना कायरता है। तुम नहीं जानते, वस्तुतः मृत्यु है क्या। तुम तो यही समक्तते हो कि. इससे हमारे दुःखें। का श्रंत होता है।

दीर्घ जीवन सुखमय नहीं है। सुखमय जीवन हैं वह जिसका श्रम्छा उपयोग किया गया हो। जिस मनुष्य ने श्रपने जीवन का उचित उपयोग किया उसी के। प्रतिष्ठा मिलती है श्रीर मरने के श्रनन्तर उसी की श्रात्मा के। सची शांति मिलती है।

श्रो३म् श्रो३म् श्रो३म् समाप्त

# हमारी प्रकाशित पुस्तकें

(१) ईश्वरीय बोध-जगत विख्यात स्वामी विवेका-नन्द के गुरू परमहंस श्रीरामकृष्ण के उपदेशों का संग्रह है। एक एक उपदेश श्रमुल्य हैं। मनुष्यमात्र के लिये बड़ी उपयोगी है। परिवर्द्धित श्रीर संशोधित संस्करण का मृल्य॥)

प्म. प. के 'सीकरेट आफ सकसेस' नामक निबंध का हिन्दी

श्चनुवाद मृत्य।)

(३) मनुष्य जीवन की उपयोगिता-मूल्य 🖭

(४) भारत के दश्र्त्न-यह जीवनियों का संग्रह है। भीष्म पितामह, श्रीकृष्ण, पृथ्वीराज, महाराणा प्रतापसिंह, समर्थ गुरु रामदास, श्रीशिवाजी, स्वामी दयानन्द, स्वामी विवेकानन्द श्रीर स्वामी रामतीर्थ के जीवन चरित्र बड़ी ख़ुबी के साथ संत्रेप में लिखे गये हैं। केवल इस छोटी सी पुस्तक से श्राप इन महानुभावों के चरित्र से परिचित हो सकते हैं। मृत्य । )

(प्) ब्रह्मचर्य ही जीवन है-हिन्दी संसार में अपने विषय की एक ही मौलिक पुस्तक है। प्राचीनकाल में ब्रह्मचर्य की कैसी महिमा थी, श्रीर ब्रह्मचर्य के पालन न करने से हम लोग कैसी दुर्गति को प्राप्त हो गये हैं इसे सभी देख रहे हैं। प्रस्तुत पुस्तक बड़ी खोज के साथ लिखी गई है। इसके लेखक श्रादर्श ब्रह्मचारी स्वामी शिषानन्दजी हैं। हम प्रत्येक विद्यार्थी श्रीर उसके श्रीभभावक से जार देकर कहते हैं कि वे इस पुस्तक की एक प्रति मँगाकर श्रवश्य पढ़ें। श्रीर श्रपनी तथा श्रपनी भावी संतित का कल्याण करें। दो सौ पृष्ट से भी अधिक पुस्तक का मूल्य केवल ॥।

(६) वीर राजपूत-यह एक ऐतिहासिक उपन्यास

है। राजपूताने के एक वीर राजपूत की सच्ची बहादुरी का जीता जागता चित्र है। वीरता की बातों को पढ़ कर मुदी दिलों में जोश श्रा जाता है। एक बार हाथ में लेने पर छोड़ने को जी नहीं चाहता। ढाई सौ पृष्ठ की पुस्तक का मू० केवल १)

- (७) हम सो वर्ष केसे जीवें-पुस्तक का विषय नाम ही से स्पष्ट है, इसमें बतलाया गया है कि हम लोग किस प्रकार सो वर्ष की आयु तक स्वस्थ तथा नीरोग रह कर जीवन के आनन्द का उपमोग कर सकते हैं। हम दावे के साथ कहते हैं कि हिन्दी में यह पुस्तक अपने ढंग की एक ही है। इसकी भूमिका "आज" के विद्वान तथा यशस्वी सम्पादक पं० बाब्राव विष्णु पराड़कर ने लिखी है, जो भूमिका के अंत में लिखते हैं "ऐसी उपयोगी पुस्तक लिखने के लिए में ओयुत केदारनाथ गुप्त को बधाई देता हूँ। आशा है कि हिन्दी-संसार इसका समुचित आदर करेगा तथा भारत की भावी आशा के अंकुर हमारे होनहार विद्यार्थी इससे विशेष रूप से लाभ उठावेंगे।" चौथे संस्करण का मृत्य १)
  - (८) महात्मा टाल्स्टाय की वैज्ञानिक कहानियां मू० ॥
- (ह) वीरों की सची कहानियां इसके लेखक अध्यापक ज़हूरवक्स जी हैं। इसमें हिन्दुस्तान के और विशेषकर राज-पूताने के वीरों की जीवन घटनायें अत्यन्त सरल भाषा में कहानी रूप में दी गई हैं। भाषा अत्यन्त सरल है। पुस्तक सचित्र है। मू०॥)
- (१०) कुसुम कुञ्ज—हिन्दी के उदीयमान कवि० गुरूमक सिंह की कमनीय कविताओं का अनुटा संग्रह। एक २ कविता इदय पर चोट करने वाली है। मु० 😕)

- (११) आहुतियाँ—यह बिलकुल नये प्रकार की नयी पुस्तक है। देश और धर्म पर बिलदान होने वाले बीर किस प्रकार हँसते हँसते मृत्यु का आवाहन करते हैं? उनकी आत्मायें क्यों इतनी प्रवल हो जाती हैं? वे मर कर भी कैंसे जीवन का पाठ पढ़ाते हैं? इत्यादि दिल फड़काने वाली कहानियाँ पढ़ती हों तो "आहुतियाँ" आज हो मँगा लोजिये। मृत्य केवल ॥)
- (१२) जगमगाते हीरे—प्रत्येक आर्य संतान के पढ़ाने लायक यह एक ही नयी पुस्तक है यदि रहस्यमयी, मनोरंजक, दिल में गुद गुदी पैदा करने वाली महापुरुषों की जीवन घटनाएं पढ़नी हैं। यदि छोटी छोटी बातों से ही महापुरुष बनने की ज़रा भी अभिलाषा दिल में है तो एक बार अवश्य इस सचित्र पुस्तक को आप खुद पढ़िये और अपनी स्त्री बच्चों को पढ़ाइये। मृल्य केवल १)
- (१३) पढ़ो और हँसो-विषय जानने के लिये पुस्तक का नाम ही काफ़ी है। एक एक लाइन पढ़िये और लोट पोट होते जाइये। आप पुस्तक अलग अकेले में पढ़ेंगे; पर दूसरे लोग समर्केंगे कि आज किससे यह कहकहा हो रहा है। मूल्य केवल ॥)
- (१४) मनुष्य शरीर की श्रेष्ठता-शरीर विज्ञान पर अपने ढंग की एक ही पुस्तक है। इस पुस्तक में शरीर के अंग और उनके कार्य सरत भाषा में बतलाये गये हैं। थोड़ी सी असावधानी तथा जानकारी के अभाव से हम अपने अंगों को किस प्रकार विकृत कर डालते हैं, यह बात इस छोटी सी पुस्तक के पढ़ने से भली भाँति ज्ञात हो जायगी। मृल्य ।=)

173

(१५) अनमोल रत-इसमें महातमा बुद्ध से लेकर महाराजा रणजीत सिंह तक के भारत के सत्रह महापुरुषों की जीवनियाँ संक्षेप में मनोरंजक ढंग से लिखी गई है। यों तो आपने इन महापुरुषों की जीवनियाँ अन्यत्र भी पढ़ी होंगी, परन्तु यह पुस्तक कुछ ऐसे ढंग से लिखी गई है कि आरंस करने पर समाप्त किये बिना पुस्तक छोड़ने का जी नहीं चाहता। ढाई सौ से अधिक पृष्ठ की पुस्तक का मूल्य १)

(१६) एकान्तवास—नवयुवकोपयोगी तेरह कहानियों का अनुपम संग्रह हैं। एक एक कहानी से युवकों को सदाचार, सत्यता, निभींकता त्याग आदि अनेक गुणों की शिवा मिलती है। कहीं पर अश्लीलता का नाम भी नहीं आया है। इसे स्त्री पुरुष, बच्चे, बुड्ढे सभी निहसंकोच भाव से पढ़ सकते हैं। इसकी डचमता पढ़ने ही से ज्ञात होगी। मृत्य केवल ॥)

(१७) पृथ्वी के अन्वेष्ण की कथायें —यह पुस्तक हिन्दी में अपने ढंग की एक ही है। पृथ्वी के जो स्थान सभ्य जगत से छिपे पड़े थे, उन स्थानों को ढूंढ़ निकाल के लिये जिन वीरों ने अपने जीवन की बाज़ी लगाई थी, दुर्गम पर्वतों वीहड़ जंगलों और भयानक प्रदेशों की ख़ाक छानते हुए जिस साहस और वीरता का परिचय दिया, उनका सजीव रोमांच-कारी वर्णन पढ़ते ही बनता है। मृल्य १)

(१८) फल उनके गुगा तथा उपयोग पुस्तक क विषय नाम ही से स्पष्ट है। यह निर्विवाद है कि फलाहार सर्वोत्तम पर्व निर्दोष है। जगत-पूज्य महातमा गाँधी फल ही पर रहते हैं। हमारे ऋषि मुनि फल ही खाकर हज़ारों वर्ष की आयु प्राप्त करते थे। परन्तु इस विषय पर कोई पुस्तक अभी तक हिन्दा को कौन कहे भारत के किसी भी भाषा में भी न थी। दो सो से अधिक पृष्ट की पुस्तक का मू०१)

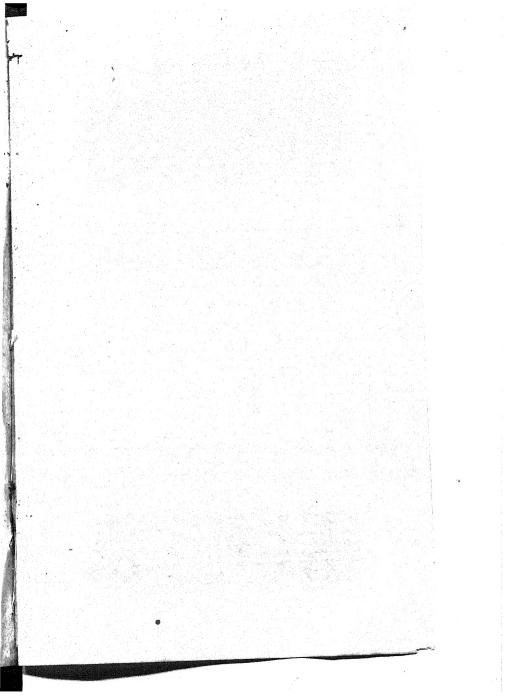